सूत्रकृतांग (गुजराती छायानुवाद का हिन्दी अनुवाद) बुविमजनि तिउद्यज्ञा बन्धर्णं परिजाणिया ॥ जीवके बन्धनका कारण जानकर, उसे दूर करना चाहिये॥ मूल गुजराती संपादक-गोपालदास जीवाभाई पटेल

वीर संवत २४६४ ] स्ट्रिंग े हिस्वी सन १६३८ मुल्य-६-श्रानाः

श्री हंसराज जिनागम विद्या-प्रचारक फंड समिति ∴ 🖈 ग्रंथ नीयरा

प्रकाशकः---

प्रथम धावृति ]

श्री श्वे. स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स १, भागवाडी, वस्वई-२

विसं. ३६६४

मुद्रक "

हर्पचंद्र कपुरचन्द्र टोशी न्याय व्याक्ररण तीर्थ श्री सुरादेव सहाय जैन कॉन्फरन्स श्री. श्रेम ३, भागवाडी, बम्बई ने. २

. হ০০০ প্রনি

# आमुख

श्री हेंसराज जिनागम विद्या प्रचारक फंड ग्रंथमाला का यह तीसरा पुष जनता की सेवा में प्रस्तुत है। प्रथम के दोनों प्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र श्रीर दशवेकालिक सूत्र के श्रनुवाद हैं। यह ग्रन्थ सुयगढांग सूत्र का छ।यानुवाद है। प्रथम के दोनों ग्रन्थ मूल सूत्र के शब्दशः श्रनुवाद हैं। यह ग्रन्थ उससे भिन्न कोटि का है। मूल श्रन्थ के विषयों का स्वतंत्र शैली से इसमें संपादन किया गया है, मूल अन्य की संपूर्ण छाया प्रामाणिक स्वरूप में रखने का पूर्ण प्रयस्न किया गया है। फिर भी श्रपने प्राचीन श्रमूल्य परम्परागत शाखों को श्राज समाजगत करने के लिये शैली भेट करना श्रावश्यक है। इस प्रकार करने से स्वाभाविक रूप से प्रथ में सद्गेप हो गया है इसके साथ ही विपयों का निरुपण भी कमवद्ध हो गया है और पिष्टपेपण भी नहीं हुआ है। तत्त्वज्ञान जैसे गहन विपय को भी सर्व साधारण सरलता से समम सके इसितये भाषा सरल रक्खी गई है । ऐसे भाववाही श्रनुवाटों से ही जनता में प्रवार हो सकता है।

यह अन्य मूल गुजराती पुस्तक का श्रनुवाद है। गुजराती भाषा के संपारक श्री गापालदास जीवाभाई पटेल जैन तस्वज्ञान के श्रन्छे विद्वान् है स्रीर श्री पूंजाभाई जन अन्य माला में यह स्रीर इसी प्रकार की अन्य पुस्तक भी प्रकाशित हुई हैं।

श्री पूजाभाई जैन प्रन्थ माला की कार्यवाहक समितिने इस यन्थ के श्रनुवाद करने की श्रनुमित दी, उसके लिये उसका श्राभार मानता हूं। इसके बाद इसी बन्थमाला की द्विनीय पुस्तक "श्री महावीर स्वामीनो श्राचार धर्म " जो श्री श्राचारांग सूत्र का छावानुवाद है, उसका हिन्दी श्रनुवाद प्रफट क्या जायगा ।

वम्बई चिमनलाल चकुभाई शाह सा २४-२-११३८ सहमत्री श्री त्र सा थे. स्था. जैन कॉन्फरन्स क्या आप स्थानकवासी जैन ही ? क्या आप "जैन प्रकाश " के ग्राहक हां ? यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही ग्राहक बन जाइए !

## वार्षिक लवाजम मात्र रु. ३)

मासिक मात्र चार आनं में मारत भर के स्थानकवासी समाज के समाचार आप को आपके घर पर पहुंचाता है। तदुपरांत सामाजिक, घीमिंक और राष्ट्रीय प्रश्नों की विशद विचारणा, और मननपूर्वक लेख, जैन जगत्, देश-विदेश और उपयोगी चर्चा रज्ज करता है।

'जन प्रकाश 'श्री अखिल भारतवर्षीय क्वे॰ स्था॰ जैन कॉन्फरेन्स का मुख्य पत्र है ।

प्रत्येक स्थान क्यासी जैन की 'जैन क्काश' के ग्राहक अवश्य होना चाहिये। हिन्दी और गुजराती भाषा के परस्पर अभ्यास से दी पान्त का भेद मिटान का महा प्रयास स्वरूप 'जैन प्रकाश ' की शीध ही अपना लेना चाहिये—

यीत्र ही ग्राह्क हॉने के लिय नाम लिखाओं—

## श्री जैन प्रकाश ऑफिस

९ मांगवाडी कालवादेवी, वम्बई २.

#### प्रस्तावना

प्रस्तुत ग्रन्थ जैन-श्रागमों में प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ, स्त्रकृतांग की 'द्यायानुपाट' है। दर्पण में गिरनेवाली 'द्याया' तो मूल वस्तु का यथावत् प्रतिविग्न होती है, किन्तु यहा 'द्याया' से मूल का मंत्रिस दर्शन कराने का उद्देश्य है। पाठकों के प्रति ग्रन्थ के सम्पाटक का यह उद्देश्य मर्वधा स्तुश्य है क्योंकि ऐसे प्राचीन ग्रन्थों के जिम दर्णन में श्राधुनिक ग्रुग के रुचि नहीं, श्रीर जिमके पठन-पाठन से कोई ज्ञाम विशेष होना संभव नहीं, उसको द्योडकर केवल वह भाग जी पाठक को रुचिकर हो, ज्ञानवर्धक हो श्रीर लाभदायक हो प्रकट किया जाना चाहिये। ऐसी पढ़ित को श्रपना कर ग्रन्थ को उपयोगी बनाया है, श्रीर इस प्रकार पाठकों की श्रच्छी सेवा की है।

'सूत्रकृतांग' जैन-श्रागमों में एक प्राचीन श्रीर श्रमूल्य अन्ध्र है। इसमें "नवदी जित श्रमणों की संयम में स्थिर करने के लिये श्रीर उनकी मिलन मित को शुद्ध करने के लिये जैन सिद्धान्तों का वर्णन है," इसके सिवाय भी, श्राधुनिक काल के पाठक की, जिसे श्रपने देश का प्राचीन वौद्धिकज्ञान जानने की उत्सुकता हो, जैन ऐवं श्रजेन 'वृसरे वादियों के सिद्धान्त' जानने को मिलने हैं। उसी प्रकार किसी को सांसारिक जीवन से उच्च श्राध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसे भी जैन-श्रजेन के खुद मेद से सर्वधा विलग

रहे हुए 'जीव-श्रजीव, लोक-श्रलोक, पुरुष पाप, शास्त्रव संवर, मिर्जरा, वन्ध श्रीर मोच '' का विवेचन सहायक हो सक्ता है।

मेरे लिथे सदा से यह एक श्राश्चर्य की बात रही है, श्रांर जो कोई श्रपने प्राचीन धर्मग्रन्थों का निष्पत्त श्रीर तत्त्वग्राही दृष्टि से श्रवलोकन करें में तो उन्हें भी श्राश्चर्य हुए बिना न रहेगा कि जैन, चींद्ध श्रीर ब्राह्मण श्रथांत बेटिक धर्म के श्रनुयायियों के बीच इतना विरोध क्यों ? ये तीनो वास्तव में एक ही धर्म की तीन शाखा है। तत्त्वज्ञान के दर्शन में विरोध हो तो कोई श्राश्चर्य नहीं, क्योंकि तत्त्व एक ऐसा विशाल पदार्थ है कि जिज्ञासु जिसके एक ग्रंश (Part) को इत्स्न (Whole) मान कर 'श्रंधगजन्याय" के श्रनुसार उसी को सच्चा समक्तकर श्रापसमें कराइते चेटे, यह सर्वधा स्वाभाविक है। किन्तु इम प्रकार का परस्पर विरोध तो उन धर्मों के श्रग्जन्तर दर्शनों में भी क्या नहीं है शैतिक सिद्धान्त श्रांर श्राप्यास्मिक उन्नति के श्राचारों में तो तीनों धर्मों में मृलत. इतनी एकता है कि परस्पर उनमें कोई विरोध ही नहीं समक्र पड़ता।

श्रपने एक वाक्य का स्मरण यहां कराने की भे घृष्टता करना है। "जैन वने विना बाह्यण नहीं हो पाता श्रांर बाह्यण वने विना जैन नहीं हो पाता"। तात्रयं यह िक जैन धर्भ का तत्व इन्द्रिया श्रांर मनोवृत्तियों को जीतने में है, श्रांर बाह्यण धर्म का तत्व विश्व की विशालता श्रारमा में उतारने में है। तो फिर इन्द्रियों श्रांर मनोवृत्तियों को जीते विना श्रारमा में विशालता केसे श्रा सकती है? श्रांर श्रांमा को विशाल बनाये बिना इन्द्रियों श्रांर मनोवृत्तियों को केसे जीना जा सकता है यही कारण है कि इस अन्य में 'बाह्यण 'शब्द के सन्ते 'पर्य में श्रांर 'बाह्यण ' की उत्ती भावना को व्यक्त करने के लिये श्री सहायीर स्वामी को 'मिनमान ब्राह्मण महाबीर ' (प्रथम एएउ के

श्रूष्यम ६-१०) कहा है; श्रीर समार का स्य विचार करने गानी में ' असण श्रीर प्राह्मण की बनाया है ( प्रथम क्यूड के श्रूष्यम १२ वें में ) हुनी प्रकार उत्तराध्यम श्रादि श्रूमें के के श्रूष्य की प्रश्नम की है श्रीर सच्चा प्राह्मण कीन है या सममाया है। निम्पन्देह यह प्रश्नमा मच्चे ब्राह्मण की ही है, परन्तु मच्चा जन बने जिना किस जैन को वर्तमान प्राह्मण की निद्या करने का श्रूष्टिकार है श्रीर हुनी प्रकार सच्चा ब्राह्मण यने जिना वर्तमान जैन की निद्या करने का भी किसी ब्राह्मण को श्रूष्टिकार नहीं है। जब ब्राह्मण सच्चा प्राह्मण श्रीर जैन सच्चा जैन वन जायगा तो किर निन्दा करने का श्रूष्ट्या प्रकार नहीं है। जब ब्राह्मण सच्चा प्राह्मण श्रीर जैन सच्चा जैन वन जायगा तो किर निन्दा करने का श्रवकाण-ही कहा रहेगा ? ब्राह्मण श्रीर जैन दोनों के प्रन्थों को एकत्रित करके उनमें से श्राध्यामिक जीवन के उपयोगी श्राचार विचार जीवन में उतारने का कर्तन्य है।

प्राचीन भारत के तत्वज्ञान के श्रन्थामी के लिये स्ट्रामाग में विश्वन श्रुजेन सिद्धान्त रोचक एवं ज्ञान वर्धक मिद्ध गोगे। ऐसा ही वर्णन बाँद्ध धर्म के अन्ध बह्यज्ञालसुत्त में भी मिलता है। ऐसे सिद्धान्तों के बाल का निर्णय करना तत्वज्ञान के इतिहासकारों के लिये एक जटिल समस्या है। बाँद्ध-श्रिपटक श्रांर विशेषत. तटन्तर्गत ब्रह्मजालसुत्त ईंग्वी सन् २०० से पूर्व के हां यह उनकी भाषा के म्वरूप से सिद्ध नहीं होता। जन-श्राममा में सबसे प्राचीन अन्थ, जो महाबीर स्वामी से भी पूर्व के माने जाते हैं, 'पूर्व' नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीर वे बाद की 'हाटश श्रम' नामक अन्थावित के बारहवें श्रम में जिसे 'हष्टिवाट' कहा जाता है, सिमिलन कर लिये गये थे। किन्तु उसके काल-कवितत होने से उसके साथ ही वे 'पूर्व' भी गये। यह द्रष्टिवाट श्रीर पूर्व यदि होते तो उनमें

श्रजैन तत्वो के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ मिलता श्रौर ये महाबीर स्वामी से पहिलो के होने के कारण इन सबका काल-निर्णय भी हो पाता । वर्तमान में सूत्रकृतांग ग्रादि जो कुन्न उपलब्ध है, उसी के प्रमास का श्राधार रखना पडता है। सूत्रकृताग को श्रन्य श्रंगो के समान ही सुघर्मा स्वामीने जिनका जन्म ईस्वी सन् ६०७ वर्ष पूर्व माना जाता है, महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात श्रपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा है। श्रीर ईस्वी सन् से पूर्व प्रथम शताब्दि में पाटली पुत्र में एकत्रित संघ ने जैन-श्रागम की रचा का बड़ा प्रयत्न किया, श्रागम स्थिर किये। फिर सन् ४५४ ईर्स्वा में देवधि शमाश्रमण की प्रमुखता में वहसीपुर में जैन संघ एकन्रित हुन्रा श्रीर उसने श्रागमी की न्यवस्थित श्रीर पत्रारूढ किये । इस प्रकार वर्तमान में श्रागमों का जो रूप मिलता है वह महावीर स्वामी के बाद लगभग एक हजार वर्ष पश्चात् का है। लगभग यही स्थिति प्राचीन बौद्ध श्रीर ब्राह्मण प्रन्थो की भी है। किन्तु जिस श्रद्धा श्रोर सम्मान से प्राचीन ग्रन्थ—विशेवत. धर्भग्रन्थ— जनता सुरचित रखती है, उमका विचार करने पर उपलब्ध अन्य भले ही शब्दांश में श्रपने पूर्वरूप से भिन्न हो परन्तु ध्यपने श्रर्थांश में लगभग यथापूर्व ही सुरचित है, यह मानना श्रवमाण नहीं है। यो सूत्रकृतांग प्राचीन दृष्टि पर प्रकाश ढालता है श्रीर इसकी बीं इ व्रह्मजालसुत्त के वर्णन से बहुत पुष्टि मिलनी है। इस सूत्र में वर्णिन श्रनेक सिद्धान्त विम्तृत रूप से जान पदते हैं श्रीर से श्रपने विम्तृत रूप में महावीर स्वामी के समय में लोगों में प्रचलित होंगे ऐसा श्रनुमान होता है। मूल रूप में ये मय वाद श्रनेकान्त जैन दृष्टि से श्रपूर्ण सन्य है, यह ध्यान में रम्बना चाहिये श्रीर सब से बड़ी बात

लक्य में यह रखने की है, जैसा कि यहां जैन उपदेश दिया गया है---

विशेष, ज्ञान सात्र का सार तो यही है कि, किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणी ग्रम (जंगम) या स्थावर निश्चिन कारणों से होते हैं, जीव की दृष्टि से तो यह मब समान हैं। त्रम (जंगम) प्राणियों को तो देखवर ही जान सकते हैं। श्रपने समान किसी को भी दुःख बच्छा नहीं लगता, इमिलिये किसी की रिसा न करे। श्रष्टिंसा का लिखान्त तो यही है। श्रतएव मुमुद्द चलने, सोने, बैठने खाने-पीने में यतत जागृत, सपमी श्रार निरासक रहे तथा कीथ, मान, माया श्रीर लोभ छोडे। इस प्रकार समिति (पांच समितियो-सम्यक् प्रवृत्तियों से युक्त-सम्यक् श्राचार वाला) हीं, तथा कर्म श्राप्मा से लिप्त न हो इसके मिये चहिंगा, सत्य त्राटि पांच महावतरूपी मंबर (श्रथांत् कर्मावरोधक छुत्र) द्वारा मुरक्ति बने । ऐसा करके कर्मवन्धन के इस लोक में पवित्र भिद्ध पूर्णना प्राप्त करने तक रहे। [ पृष्ठ-+ सूत्र =-१३ ]

अहमदाबाद, वापुभाई ध्रुव, एम् ए एल एल ग्री. आवण शुक्क १४ स. १६६२ (रिटायर्ड वाइस चान्सलर हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस.)

## नेन तथा प्राकृत माहित्यके त्रामालियोके किये मपूर्व पुस्तक क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रन्थभण्डार या शास्त्रभण्डार है ?

यदि है

.. .. ... तो

फिर ....

#### अवश्य मंगाले

# श्री अर्धमागधी कोष भाग ४

सम्पादकः — शतायधानी पं. मुनिश्री रत्नचन्द्रजी महाराज प्रकाशकः —श्री श्रखिल भारतवर्षीय श्वे. स्था. जैन कान्करेन्स ।

म्रन्य ३०) : पोस्टेज अलग

श्रर्थमागधी शब्दों का-संस्कृत, गुजरानी, हिन्दी धीर श्रंमेजी चार भाषाओं में स्पष्ट श्रर्थ बताया है। इतना ही नहीं किन्तु उस शब्द का शास्त्र में कहां कहां उल्लेख रे सो भी बताया है। सुवर्ण में सुगन्ध प्रमंगोचित शब्द की पूर्ण विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से श्रलंकृत है। पाश्चात्य विद्वानींने तथा जैन माहित्य के श्रभ्यासी श्रीर पुरातत्व प्रेमियोंने इस महान धन्ध की मुक्तक्रण्ठ से प्रशंसा की है।

श्रिन्सीपत युतानर साहबने सुन्दर शस्तावना लिख कर अन्धको श्रीर भी उपयोगी बनाया है। यह अन्य जैन तथा श्राकृत साहित्य के शीखीनों की जायबेरी का शत्युत्तम शागागार है।

इस श्रपूर्व प्रत्य को शीघ ही खरीद क्षेत्रा जरूरी है। नहीं तो पद्मताना परेगा। जिल्लें —

> श्री श्वे स्था जैन कान्फरेन्स ६, नागवारी कावनायेवी संपर्ट २.

# — अनुऋमणिका —

### आमुख

UU

#### प्रस्तावना

| जन्प     | 44                     | नपग ए  | 13  |       | 20         |
|----------|------------------------|--------|-----|-------|------------|
| 1        | विभिन्न वार्दी की चन   | र्वा . | • • | 4**   | 2          |
| 2        | कर्मनाश                | ***    | *** | ***   | 90         |
| Ę        | भिष्ठ जीवन के विष्न    | • •    | ••• | •••   | 15         |
| 8        | स्त्री प्रसंग          |        | ••• | •••   | 58         |
| ×        | पाप का फल              | •••    | *** | ••    | 3.8        |
| ६        | भगवान महावीर           | • •    | 4.4 | ••    | ३२         |
| <b>'</b> | श्रधर्मियों का वर्णन   |        | *** | •••   | इस         |
| =        | सची वीरता              | ***    | *** | **    | 3.6        |
| 8        | धर्म                   | ***    | *** | ***   | ४२         |
| 30       | समाधि                  | 1      | *** | •••   | 易ゆ         |
| 33       | मोचमार्भ               |        | *** | ***   | ₹0         |
| 12       | वादियों की चर्चा       |        | *** | ***   | ४३         |
| 13       | े कुछ स्पष्ट बातें     |        | ••  | • 1   | <b>५</b> ६ |
| 38       | ज्ञान कैसे प्राप्त करे | ?      | ••• | • • • | ξ •        |
| 94       | उपसंहार                | •••    | ••  | ••    | ६३         |
| 18       | <b>गाभाएं</b>          | ***    | 704 | •     | e j        |
|          | 7                      |        |     |       |            |

#### द्वितीय खंड

| 4  | पुंडरीक             | ••    | *** |       | u s          |
|----|---------------------|-------|-----|-------|--------------|
| ₹  | तेरह कियास्थान      | ***   | *** | ***   | <b>27</b> (5 |
| ₹  | आहार-विचार          | 4 # # | *** | ***   | \$ 0 6       |
| 8. | प्रस्यान            | 200   | *** | ***   | 332          |
| ¥  | सदाचार धातक मान्य   | तायुँ | ••  | ***   | 998          |
|    | श्राईक कुमार        | •••   | ••• | ***   | 33=          |
| C  | नालंदा का एक प्रसंग | * *   | **  | • • • | ३२७          |
| Ę  | 'सुभाषित            | ***   | ••  | **1   | 933          |
|    |                     |       |     |       |              |



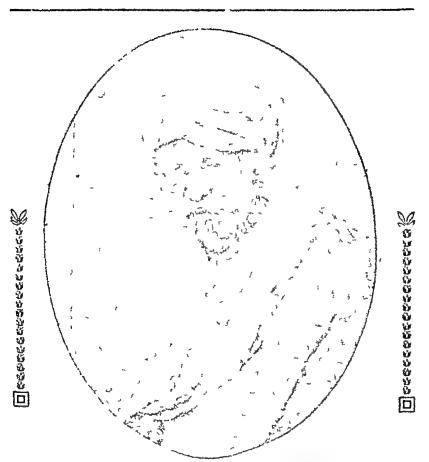

दान त्रीर श्रीमान् सेंठ हंसराजभाई लक्सीचन्द्र अमरेली (काठियादाड)

# \* सुत्रकृतांग सूत्र \*

प्रथम खण्ह



#### प्रथम अध्ययन

---(°)----

## विभिन्न वादों की चर्ची

(1)

"जीव के बन्धन के कारण को ज्यानकर, उसे दूर करना चाहिये।"

इस पर जंबुस्वामी ने सुधर्मास्वामी से पूँछा—महाराज । महाघीर भगवान् ने किस को वन्धन कहा है श्रीर वह कैसे छूट सकता है ? (१)

सुधमस्तामी ने उत्तर दिया—हे श्रायुप्मान्! मनुष्य जब तक सिचत-श्रचित वस्तुश्रों में न्यूनाधिक भी परिग्रह-बुद्धि रहता है, या दूसरों के परिग्रह का श्रनुमोदन करता है, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वह स्वयं प्राणी-हिंसा करता है, दूसरों से कराता है या दूसरे का श्रनुमोदन करता है, तबतक उसका वैर बढता जाता है श्र्यात् उसे शांति नहीं मिल पाती। श्रपने इल श्रीर सम्बन्धियों में मोह-ममता रखनेवाला मनुष्य, श्रन्त में जाकर नाश को प्राप्त होता है क्योंकि धन श्रादि पटार्थ या उसके सम्बन्धी उसकी सच्ची रहा करने में श्रसमर्थ होते हैं।

ू ऐसा जान कर बुद्धिमान् मनुष्य श्रपने जीवन के सच्चे महत्त्व को । विचार करके, ऐसे कर्म-बन्धनों के कारणों से दूर रहते हैं। [२-१]

परन्तु इस सत्य-ज्ञान का विचार न करके अनेक अमण और ब्राह्मण (विभिन्न वाडी के प्रचारक) श्रपने श्रपने सत-मतान्तरी की पकडे हुए है ग्रीर त्रिपय-भागों में लीन रहते हैं। कितने ही सानते हैं कि "इस संसार में जो कुन्न है वह पृथ्वी, जल, तेज, वासु घीर श्राकाश ये पंचभूत ही है। छुठा शरीर या जीव इन पांचों में से उत्पन्न होता है। मतलब यह कि इन पत्चों के नष्ट होने पर इनके साथ शरीर-स्य जीव का भी अन्त हो जाता है। " [६-=] दूसरे कितने ही भंट-बुद्धि ग्रासक्त लोग ऐसा कहते हैं कि, "घडा, ईट श्रादि में मिटी ही त्रनेक रूप दिन्बाई देती है, उसी प्रकार यह विश्व एक श्रातमरूप होते पर भी पछ, पत्नी, बन-बुवादि के रूप में श्रानेक दिखाई देता है। " इनका कहा मानकर चलने वाले पाप कर करके दुःखों में सड़ा करते हैं [२-१०] श्रीर कितने ही दू-परे ऐसा मानन वाजी हैं कि, "प्रातमा या जीत्र जो कुत्र है, यह शारीर री है, त्रातगुव मरते के बाद ज्ञानी या श्रज्ञानी कोई पुछ नही रहता, पुनर्जन्म तो है ही नहीं भौर न है पुरुष-पाप या परलोक ही। श्रारि के नष्ट होते ही उस के साथ जीव का भी नारा हो जाता है। [११-१२] और इन्च दूसरे ती धटतल क बल्ते है कि, "काना-कराना त्रादि फिया त्रात्मा नहीं काना-वह तो क्षवर्ता है।" [ ४२ ]

इस प्रकार कहने वाजे लोग इस विविधना से पिन्मुर्व जगत का सरयज्ञान तो फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? प्रमुक्तिया के की ये अज्ञान लोग अधिक -अधिक अन्यकार में फराने जाते [ १४ ] है। टिप्पणी-पंच भूतों से उत्पन्न जीत्र की माननेवालों के लिये नी जनमान्तर में पुरुष-पाप के फल की भीगनेवाला केरि

श्रातमा ही नहीं, विश्व को एक श्रात्मरूप माननेवालो के लिये तो एक श्रातमा के सिवाय संसार में दूसिंग कोई नहीं, श्रातमा को पुराय-पाप का जब श्रकर्ता मान लिया तो फिर कोई सुखी, कोई दुःखी ऐसा भेट ही न रहा। इस प्रकार ऐसे वाले को मानने वाले प्रवृत्तिमय स्ंसार में फसे रहते हैं।

Change to the contract and an analytical

दूसरे कुछ भ्रमात्मक वा ो को कहता हूं। कोई कहते हैं कि
"छ तत्व है, पच महामृत और एक आत्मा । ये सब शाधत निग्य
हैं। इनमें से एक भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार जो वस्तु है ही
नहीं वह क्यों कर उत्पन्न हो सकती है हम्म प्रकार सब पदार्ध
मर्वथा नित्य है। '' [१४-१६] और कुछ मृर्स ऐसा कहने है कि
' चण-चण उत्पन्न और नष्ट होनेवाले रूपाडि पाच स्काबों के
िमवाय कोई (आत्मा जैसी) वस्तु ही नहीं। तब यह महेतुक है
या अहेतुक, सबसे-भिन्न है या एकरूप है, ऐसा कोई विवाद ही
नहीं रहता। पृथ्वी, जल, तेज और वायु में इन चार धातुश्रो
(धारक-पोपक तन्त्वों) का रूप (शर्रार और रूपार) बना
हुआ है। "[१७-१६]

टिप्पणां-कींद्र श्रात्मा जैसी कोई स्थायी, श्रविनाशी वस्तु नहीं सानते। चण-चण वटलने वाले पाच स्कन्धों को मानते है। (१) रूप-स्कन्ध -पृथ्वी, जल, तेज श्रीर वायु चार महाभूत। (२) वेटना-स्कन्ध -सुख, दुख, श्रीर उपेचायुक्त वेटनाए। (३) संज्ञा-स्कन्ध -एक पदार्थ से निर्मित विभिन्न वस्तुएं। यथा घडा, मकान ईंट श्राटि की विभिन्नता की निर्भेशक शक्ति (४) संस्कार-स्कन्ध —श्रेम, द्वेप, श्रभिरुचि श्राटि भावरूपी संस्कार (१) विज्ञान-स्कन्धः—श्रांख, कान, नाक, जीभ, काया श्रीर मन )

इतने पर भी ये सब वादी जोर देकर कहते हैं कि, "गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी जो हमारे सिद्धान्त की शरण केगा, वह, दु:खों से छूट जावेगा।" [११]

में तुमे कहता हूं कि इन वादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं है श्रीर न उन्हें धर्म का भान ही है। श्रतएव वे इस संसार-सागर को पार नहीं कर सकते, श्रीर जरा-मरण-व्याधिपूर्ण संसारचक्र में होलते हुए दुःख भोगते ही रहते हैं। ज्ञातपुत्र जिनेश्वर महावीर ने कहा है कि वे सब लोग ऊंच-नीच योनियों में भटकते हुए श्रनेक वार जन्म लेंगे श्रीर मेरेंगे। [२०-२१]

(२)

कितने ही दूसरे जानने योग्य मिध्या-वाट तुके कहता है। टैव को मानने वाले इन्छ नियतिवादी कहते हैं, "जीव हैं, उन्हें सुख-दुःख का श्रनुभव होता है, तथा वे श्रन्त में श्रपने स्थान से नाश को प्राप्त होते हैं। इसको सब मान लेंगे। जो सुख-टुःखाधिक हैं, वे जीव के स्वयं के किये हुए नहीं हैं—ये तो टैवनियत हैं।" इस प्रभार ऐसी वार्तें कह कर वे श्रपने को पंडित मान कर दूसरी श्रनेक पृष्ट कल्पनाएं करते हैं, श्रीर उनके श्रनुसार उन्मार्गी श्राचरण करके, दुःखों से छूट ही नहीं सकते। इन धमंदी लोगों को इतना तक जान नहीं है कि सुख-दु खमें टैव की भांति पुरुषार्थ भी समिनित

टिप्पणी-पूर्व कृत शुभाशुभ कमीं का उटय देव (भाग्य) होता है पर पुरुषार्थ में नवीन कर्म करके उन शुभाशुभ कमीं का उटय चयोपराम किया जा सकता हैं। इस प्रकार सुख दुःख का मृल देव ध्रौर पुरुपार्थ दोनो ही हैं।

इन सब लांगो की दशा किम के समान है? जैसे शिकारी के भय से भागा हुआ हरिण निर्भय स्थान में भी भय खाता है ग्रोर भयावह में निडर रहता है, जहा पानी होता है, वहा से कृत जाने या उसे पार करने के बदले, उस को देखे बिना ही उस में गिर पडता है, श्रोर इस प्रकार खुट के अज्ञान से फंसता है। ऐसे ही ये मिथ्या बादी लोक है, सच्चे धर्म-ज्ञान से वे घबरा कर भागते हैं श्रोर जो भयस्थान है, ऐसी अनेक प्रवृतियों में वे निर्भय हो विचाते हैं। प्रवृत्तियों के प्रेरक कोध मान, माया श्रीर लोभ का स्थाग करके मनुष्य कर्भवन्ध से कृट मकता है। परन्तु ये मूर्थ बार्डा उस हरिण की भाति, यह तक नहीं जानते श्रीर इस संसारजाल में फंसकर वारम्बार जन्म लेते मरते हैं। [६-१३]

कितने ही ब्राह्मण श्रीर श्रमण ऐसे भी हैं, जो यही मान बैठे है कि, "ज्ञान तो हमारे पाम ही है, दूसरे कुछ जानते ही नहीं।" परन्तु इन का ज्ञान है क्या ? परम्परागत तत्त्वों की बातें वे तोते की तरह बोलते हैं, बस, यही है। इसी पर ये श्रज्ञानी तक लडाते है। ऐसा करने से ज्ञान थोडे ही प्राप्त हो जाता है। जो खुट श्रपंग (श्रयोग्य) हैं, वे दूसरे को क्या दे सकते है। न तो वे दूसरे के पास से सत्य ज्ञान ही प्राप्त करते है श्रीर न धमंद के कारण श्रपना ज्ञान पूग गानना ही छोडते हैं। श्रपने कल्पित सत्यों की प्रशंसा श्रीर दूसरों के बचनों की निंदा करना ये लोग नहीं छोडते । इस के परिणाम में पिंजरे के पन्नी की माति ये बन्दी वने रहते हैं। [१४-२३]

इसके श्रतिरिक्त एक प्राचीन मत-क्रियावाद भी जानने योग्य है। कभ-वन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बताने वाले इस वाट को मानने वाले a company of the second second

कितने ही लोग संमारमें फंसते रहे हैं। यह बाद कहता है कि,
"जो मनुष्य विचार करने पर भी हिंसा नहीं करता तथा जो
ग्रानजान में हिंसा करता है, उसे कर्न का स्पर्ध होता तो है प्रवर्य,
पर उसे पूरा पाप नहीं लगता। पाप लगने के स्थान तीन है-स्वयं
विचारपूर्वक करने से, दूसरों से कराने से, दूमरों के कार्थ का
ग्रानुमोदन करने से। परन्तु यदि हृदय पापमुक्त हो तो इन तीनों
के करने पर भी, निर्वाण श्रवस्य मिले " [ २४-२७ ]

हिष्पणी-क्रिया श्रीर उस के फल को माननेवाले को क्रियावाडी कहा जाय तो जैन खुड भी क्रियावाडी हैं। पर क्रियावाडियों में. बौद्धादिक- जो मानिसक हेतु पर ही जार डेते हैं थांग श्रनजान की क्रिया के परिणाम को महत्त्व नहीं डेते-की भी गणना होने से यहा विरोध क्या गया है। विशेष चर्चा के लिये द्वितीय खण्ट के द्वितीय श्रध्ययन को देरिये।

श्चीर इस बाद में एक इप्टान्त दिया है कि, 'कोई गृहम्थ पिता श्रकाल में भूख से पीडिन होकर पुत्रमांग्य खाता हो श्चीर कोई भिद्ध उस में से भिद्या लेकर पाये तो उसे कर्भ का जेप ( बन्धन ) न लगे।" [२=]

में कहता हूं कि यह बाद श्रज्ञान है। मन से जो टोप करता है, उसे निर्टाप नहीं माना जा सकता क्योंकि वह संयम में जिथिल है। परन्तु भोगासक लोग उक्त वानें मान कर पाप में पड़े रहते है। यह सब मिश्या वाटी कैसे हैं है पूटी नाव में बैटकर कोर्ट जन्मान्य समुद्र पार जाना चाहे ऐसी उनकी दशा है श्रीर होनी है। ऐसे श्रनार्थ श्रमण समार में चार साथा करने हैं। [२६-३२]

(३)

श्रीर उम दृष्टान्त के सग्बन्ध में तो क्या कहू किसी श्रद्धालु गृहस्य के द्वारा भिन्नु के लिये बनाया हुश्रा भोजन फिर वह हजार हाथों से निकल कर क्यो न मिले परन्तु निपिद्ध हो तो खाने वाले को दोप तो लगेगा ही। परन्तु कितने ही श्रमण इस बात को स्वीकार नहीं करते। संसार में खतरा कहा है। इसका इनको भान नहीं है, वे तो वर्तमान सुख की लालसा के मारे हुएं इम में पडे हैं। फिर तो वे पानी के चढाव के समय किनारे पर श्राई हुई मछली की भांति उतार श्राने पर जमीन पर रह जाने से नाश को प्राप्त होते है। [१-४]

श्रागे कितने ही दूसरे प्रकार के मूर्ध वादियों के सम्बन्ध में कहता हू उसको सुन । कोई कहते हैं, देव ने इस ससार को बनाया है, कोई कहते हैं बह्याने । कोई फिर ऐसा कहते हैं, जड़चेतन से पिरपूर्ध तथा सुख दुख वाजे इस जगत को डश्वरने रचा है, श्रोर कोई कहते हैं, नहीं, म्वयंभू श्रात्मा में से इम जगत् की उत्पत्ति हुई है । ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु ने श्रपनी मायाशक्ति से इस श्रशाश्वत जगत् की रचना की है । कोई ब्राह्मण श्रोर श्रमण कहते हैं कि इस संसार को श्रेड में से उत्पन्न हुए प्रजापित ने रचा है । [४-७]

सत्य रहस्य को न सममने वाले ये वादी मिध्या-भाषी हैं। उन्हें वास्तविक उत्पत्ति का पता नहीं है। ऐसा जानो कि यह मंसार श्रम्बे-ब्रेरे कमों का फल है। पर इस सम्चे कारण को न जाननेवाले ये वादी संसार से पार होने का मार्ग तो फिर कैसे जान नकते हैं [ =-१० ]

एक दूयरे मिथ्या-वाट के विषय में ग्रीर कहूं। कितने ही कहते हैं कि, "शुद्ध पानी जैसे मिलन हो सकता है, वैसे ही प्रयत्नों से शुद्ध निष्पाप संयमी मुनि फिर पापयुक्त मिलन हो मकता है। तो फिर ब्रह्मचर्यादि प्रयत्नो फा क्या फल रहा <sup>१</sup> श्रीर सब वादी श्रपने वाद का गाँरव तो गाते ही है।" कुछ वादी सिद्धियो ( श्रिण्मा, गरिमा श्राटि ) का गौरव करते हुए कहते हैं, "देखो, हम तो श्रवनी सिद्धि के वल से समाधि में श्रीर रोग रहित होकर यथेच्छ इस जगत् में उपभोग करते हैं।" [११-११]

श्रपने श्रपने सिद्धान्त की ऐसी ऐसी मान्यता रख कर उसी में रत रहने वाले ये सब ग्रसंयमी लोग संसार के इस ग्रनाटि चक्र में गोते खाते हुए कल्पो तक श्रधम श्रमुर वन कर श्रावेंगे। [ १६ ]

#### (8)

राग-द्वेपो से पराजित ये सब वाडी श्रपने को पंडित मानते है श्रीर त्यागी-सन्यासी होने पर भी सांसारिक उपदेश देते रहते हैं। ऐसे ये मन्द्रबुद्धि पुरुप तुग्हारा क्या भला कर सकते थे ? श्रतपुर, सममन टार विद्वान् भिन्न इन की संगति में न पडकर निरभिमान-निरासक हो कर, राग द्वेपानीत ऐया मध्यम-मार्ग ले कर सुनि-जीवन व्यनीत क । ऐसा कहने वाले भी पडे है कि पित्रही ग्रीर प्रवृत्तिमय हाने पर भी सुरत हो सकते है। इस को न मानकर भिन्न को श्रपरिप्रही श्रार निमृत्तिमय जीवन की शरण लेना चाहिये। विद्वान् भिन्नु की ट्रमरे के लिये तैयार किये हुए श्राहार को जो राजी से टिया जाय, भिना में लेना चाहिये। रागहैपरहित हो, कियी का तिरस्कार न करें। केंत्रे केंसे लोकबाट प्रचलित हैं। जैसे, लोक अनन्त हैं, निय है, गाश्वत है, श्रपरिमित है, इत्यादि। विपरीत बुधि से उत्पन्न

गतानुगतिक माने हुए यह श्रीर ऐसे सब लोकवार्टी सावधान होकर भिन्न को जानना चाहिये। [१-७]

विशेष, ज्ञान मात्र का सार तो यही है कि, किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणी त्रस (ज्ञाम) या स्थावर निश्चित कारणों यह से होते है, जीव की हिंछ से तो सब लमान हैं। त्रम (जंगम) प्राणियों को तो देसकर ही ज्ञान सकते हैं। श्रपने समान किसी को भी दुरम श्रन्छा नहीं लगता, इसलिये किसी की हिंसा न करे। श्रहिंसा का सिद्धान्त तो यही है। श्रतण्व मुमुच चजने, सोने, बैठने, साने-पीने में मतत् जागृत संयमी श्रीर निरासक रहे तथा क्रोध, मान, माया श्रीर लोभ छोडे। इस प्रकार समिति (पाच समितियों-सम्यक् मर्शनयों से युक्त-सम्यक् श्राचार वाला) हो; तथा किम श्रादम से लिस न हो इसके लिये श्रहिंमा सत्यश्रा पाच महाव्रतरूपी संवर (श्रयांत् कर्मावरोधक छत्र) द्वारा सुरिवत बने। ऐसा करके कर्मवन्धन के इस लोक में पवित्र भिन्न पूर्णता प्राप्त करने तक रहे। [ज्ञ-१३]



# द्वितीय अध्ययन

---(°)----

## कर्मनाश

(1)

श्रीसुधमम्बार्भा फिर कहने लगे-

मनुष्य-जन्म मिलना दुर्लभ है। एक वार वीती हुई पल फिर वापिस नहीं छाती। मृत्यु तो वाल, यीवन या जरा किसी भी श्रवस्था में छा सकती है, श्रतएव तुम सब समय रहते शीव्र सन्चा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो।

मनुष्य यपने जीवन में कामभीग तथा खीषुत्राहि के म्नेह सं चिरे रहते हैं श्रार श्रपने तथा श्रपने सम्बन्धियां के लिये श्रतेक श्रच्छे-हारे कर्म करते रहते हैं। परन्तु देव गाधर्व तक की, श्रायुग्य पूरा होने पर, न चाहते हुए भी, श्रपने प्रिय संयोगी श्रीर सखन्धी की छीटकर श्रवण्य ही जाना पडता है, उस समय राज्य-वेभव, धन-संपत्ति, शाख्यान, धर्म-ज्ञान, बाह्यएख या भिनुत्व किमी की श्रपने पायकर्म के फल से बचा नहीं सकते। इसलिय, समय है तयतक, इन चुद्र तथा दु खरूप कामभोगी से निवृत्त होकर, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का श्रपन करी, जिससे कर्म तथा उनके कारणी का नाश करने तम इस दु च के चक्र से मुक्त हो सकी। [१-७] इस श्रन्त होने वाले जीवन में मूर्ख मनुष्य ही संसार के काम-भोगी में मुर्चित रही है। सममज्ञर मनुष्य की तो शीव ही हम से दिरक होकर,

पराक्षत्र ग्रौर पुरुषार्थ द्वारा निवार्श-प्राप्ति का मार्ग प्राप्त करना च।हिये । [१७ – १२]

परन्तु, कर्न-नाश का मार्ग श्रित सूच्म तथा दुर्गम है। श्रनेक मनुष्य उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा से सन्यासी होकर, भिजाचर्या स्वीकार करते हैं, नयावस्था में रहते हैं, श्रीर मास के अन्त में भोजन करने की कठोर तपश्चर्या करते है। परन्तु श्रपनी श्रातिरिक कामनाश्रो को निर्भृत न कर सकते के कारण, वे कर्म-चक में से मुक्त होने के बड़जे में, उसी में कटते रहते हैं। मनुष्य पहिते ज्ञानी मनुःवो की शरण लेकर, उनके पास से चीन्य मार्ग जानकर, उनके लिये प्रयत्नवान् तथा योगयुक्त क्षोकर छागे बढे। साधारण मार्न पर चलने के लिये ही जितने दाव-पेंच जानने पटते हैं <sup>9</sup> तो फिर, इस कर्मनाश के हुर्नम मार्ग पर जाते हुए गोते न खाना पड़े, इस के लिये प्रथम ही इस मार्ग के दर्शक मनुष्य की शरण लेनी चाहिये। जीवन के साधारण व्यवहार में अनेक कठिनाइयो को महन काना पडता है, ऐमा ही चारमा का हित साधने का मार्ग है इस मार्थ से श्रनेक कठिनाइयां का वीरतापुर्देक सामना करना पडता है। इन से घबरा जाने से तो क्या हो स्कता है? उसकी नों, कंडो से छत्री हुई दीवाल जैसे रनके निकाल लिये जाने पर पतली हो जाती है, दैसे ही वत संयमादि से शर्गर-मन के स्तरो के निकाल डिये जाने पर उन दोनों को कृश होने हुए देखना है। यह सब मरल नहीं है । जो सच्चा दैराग्यवान् तथा नीच मुमुचु हैं। वहीं तो शास्त्र में वताएं हुए सन्त पुरुषों के मार्थ पर चलता हैं तया जो तपस्त्री है वही धूल से भरे हुए पक्षी की भाति ग्रपने कर्भको कटकर देता है, दूसरा कोई नहीं । [ =-१, ११, १३-११ ]

सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये सांसारिक सम्बन्धों को त्याग करके निकले हुए भिन्न को, सबसे पहिले श्रपने पूर्-सरवन्धियों के प्रति ममता को दूर करना पडता है। किसी समय वह भिन्ना के लिये अपने घर को ही था जाता है, तब वें यब उसकी चारी श्रीर से घेर कर विनय, श्राश्रह रुदन श्राटि हारा समभाने लगते है। वृद्ध माता-पिता उसे फटकारते हैं कि, " हमको इस प्रकार ग्रमहाय छोडकर चजे जाने के बदले, हमारा भरण पोपण कर, यह तेरा मुख्य कक्तेम्य हैं, इसको टल कर तू क्या पुरुष प्राप्त कर सकेगा। इसके सिवाय वे उसको एक वंश-रत्तक पुत्र उत्पन्न होने तक घर में रहने के लिये सममाते हैं, श्रनेक प्रकार के लालच बतलाते हैं। कई बार जवरदस्ती करते हैं। परन्तु जिसको जीवन पर ममता नहीं होती, ऐसे भित्तु का वे कुछ नहीं कर सकते। सम्वन्धियो में ममस्य रखनैवाले श्रांचमी भित्तु तो उस समय मोह को प्राप्त हो जाने हें, ग्रीर घर चापिस लौटकर, वे घृष्टतापुर्वक दूने-दूने पाप कर्म करते हैं। श्रतापुत्र बुद्धिमान भिचु को पहिले श्रपनी माया-ममता दूर करने का अयान करना चाहिये। इस महामार्ग में पराक्रमी पुरुष ही अन्त तक स्थिर रह सकते है। [१६-२२]

(२)

श्रपने सम्बन्धियों में समस्य रराते के समान ही हम मार्ग में हमरा वहा विद्य ' श्रह्कार ' है। श्रनेक भिन्न श्रपने गोत्र श्राहि का श्रमिमान करते हैं श्रीर दूसरे का तिरम्कार करते हैं, पन्तु सहवा सुनि तो श्रपनी मुक्तावस्था तक का गर्ध नहीं करता। बेसे ही, सचा चक्रवर्ती राजा सन्यामी वने हुए श्रपने एक हामानुहास का विना सक्तेच के यथा योग्य समान करना है। श्रहंबार पूर्वक दूसरे का

तिरस्कार करना पापरूप है। श्रतएव मुमुद्ध किसी प्रशार का श्रमिमान किये विना, श्रशमत्त होकर, साधु पुरुषों द्वारा वताए हुए संयम-धर्भ में समान वृत्ति से पूर्व शुद्ध रहे तथा प्रारम्भ में 'चाहे जैसी कठिनाइयो थ्रा पडे तो भी दूर का विचार करके, श्रपने मार्ग में श्रचत होकर विचरे । इस प्रकार जो सतत् संयम-धर्भ का सम्पूर्ण रीति से पालन कर मकता है तथा सर्व प्रकार की ग्रासक्ति दूर होने से जिसकी प्रज्ञा सरोवर के समान निर्भल हो गइ है, ऐसा मुनि, धर्म तथा प्रवृत्तियो का श्रन्त प्राप्त कर सकता है श्रौर संसार के पडार्थों में ममत्व रखनेवाजे तथा श्रपनी कामना पूर्ण न होने से शोक-ग्रस्त दूसरे संसारियों को उपदेश द्वारा मार्श वता सकता है। संसार के समस्त प्राणियों को, सुख-दुःख में श्रपने समान जान कर, सर्व प्रकार की हिंसा से निवृत्त हुआ वह मुनि अपने अन्त समय के पहिस्ते ही ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। " इसलिये, संसार के पदार्थों को इस लोक में तथा परलोक में भी दुख देनेवाले श्रीर चर्णभंगुर जान कर, घर का त्याग करके वाहर चजे श्रास्रो। पदार्थों में श्रासक्ति तथा संसार के वन्टन-पूजन का काटा श्रति सूच्म है श्रौर श्रत्यन्त कष्ट से दूर हो सकता है। इसलिये, बुद्धिमान पुरुप संसार के ससर्व का त्याग करके श्रकेले होकर मन-वचन पर श्रंकुश रख कर, समाधि तथा तप में पुरुपार्थी बने। [१-१२]

U OC DUDE OU U CO TO ANDOMAN QUOU U U U OO

परन्तु इस प्रकार सब सम्बन्धों का त्याग करके अकेला फिरना अति कठिए है। अकेले विचरने वार्त भिन्न को निर्कन स्थानों में या सूने घर में निवास करना होता है। वहा भूमि अंची-नीची होती है, डांस-मन्छर होते हैं- सर्पादि भयंकर प्रााएयों का भी वहा वास होता है। इस पर उसको घवरा कर, दरवाजे वन्द करके या

घास विद्याकर उपाय नहीं हूंदना चाहिये क्योंकि उसे तो इन भयों को जीतना ही है। इतना होनेपर ही वह निर्जन स्थानों में शांति से, एकायताप्र्वक स्थिर होकर ध्यानादि कर सकता है प्रथवा सूर्यास्त के बाद जहा का तहा निवास करने का यति-धर्भ पालन कर, सफता है।

जब तक वह एकान्त से निर्भयतापूर्वक नहीं रह सकता। तब तक वह श्रावादी या रंगित में रहने का प्रयत्न करता है। साधु के लिये संगति के स्थान खतरनाक कोई बन्तु नहीं। सनुष्य उच्च चारित्र ग्रांर रूपम का पालन भी दूमरी रीति से करता है। पर यदि संगति के दोषों का लाग न बरे तो वह तथागत दन जाने पर भी समाधि से च्युत हो जाता है। कारण यह कि संगति कलह, श्रामिक तथा पूर्व के मोता की नमृति का कारण होती है। हम लिये, बुद्धिमान् मिखु संमारियों के संमर्त सं दूर रहे तथा जीवन को च्याभेगुर जान कर, सर्व प्रकार से प्रमाद दूर करके, मोह-माया से रिट्त होकर, स्वन्त्वन्त्र रूप से श्रमुकरण करना छोटकर, शीत-उपण न्नादि हन्ह सहन करके; ज्ञानी पुर्गों हारा यताण हुए धर्म का श्रमुकरण करें। [१३-२२]

त्याचा क्या कहा आय ? चतुर जुद्यागी जैसे गोटे टाव (कित, द्रेता ग्रांर द्वारर के पास ) द्वोडकर श्रेष्ट टाव (कृत का ) लेता है, उसी प्रकार तुम भी की-शंगादि ग्राम-धर्म तथा उपभुक्त विपयों की के कामना छोड़ दो ग्रांर संमार के टहारक संतपुर्यों के बताए हुए मर्शेक्स धर्म-मार्ग का ग्रापुत्रस्य करने लगा। जो मन को दृष्पित करने वाले निपयों में इते हुए नहीं है, वे ही सन्त पुर्या के मर्भ का ग्रापुत्रस्य करने के लिये समर्थ है। इस लिये, तुत्र मन के

मोह को तूर करके, को'य, मान, मायर, लॉभ, प्रमाद या शिधिलता का खाग करके, तथा व्यर्थ की बातचीन, पृष्ठुनाछ, बाचालता श्रादि निश्चिक प्रमृत्तियों में नमय बिताना छोड़कर श्रपन करुयाएं में तखर त्रनों। धभ साधने की उरक्षण्डा रखो श्रोर तप श्रादि में प्रयत पुर-पार्थ दिखाओं। जिसने मन, बचन शीर काया को बरा से नहीं किया, उसके लिये शारम - बच्चाण की नाधना करना सरल गहीं है।

महर्षि ज्ञातपुत्र (महार्वार स्वामी) श्राटि ने जीदी पर दया करके, जगत के सम्पूर्ध तत्व ज्ञान कर जिस परम समाधि (धर्म-मार्थ) का उपदेश दिया है, वह शदभुत ह। इसिलये, सद्गुरु की श्राज्ञा-मुसार इस मार्थ के द्वारा इस संसार रूनी महा श्रवाह का श्रन्त करी। [२२-३२]

(3)

इसी विषय भी चर्चा करते हुए श्रीसुधर्मास्त्रामी श्रागे कहने लगे—

काशो को रोग के रूप में समस्कर जो स्त्रियों से श्रिभिम्त नहीं होते हैं, उनकी गणना मुक्त पुरुषों के साथ होती है। जो काम-भोगो को जीत सकते हैं, वे ही उनसे पर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु कोई विरक्षे मनुष्य ही ऐसा कर सकते हैं। वाकी दूसरे मनुष्य तो काम भीगों में श्राप्यकत श्रीर मृढ बन जाते हैं। यही नहीं, वे इसमें श्रपनी बड़ाई मानते हैं। वे तो वर्तमानकाल को ही देगते हैं, शीर कहते हैं कि परलोक देख कर कीन श्राया है? ऐसे मनुष्यों को चाहे जितना समकाया जावें पर वे विषय-सुख नहीं छोड सकते। कमजोर बैल को चाहे जितना मारो-पीशे पर वह तो श्रामे चलने के बढ़ते पड़ जावेगा।

्सी दशा विपयिति मनुष्यों की होती है। विपयों में सुख नहीं हैं वे चण्मंगुर हैं, यह जानने पर धीर साथही यह भी जानने पर कि श्रायुष्य भी ऐसा ही है, वे श्रन्त-समय तक उनसे चिपटे रहते हैं। श्रीर, श्रन्त में जाकर, उन भोगों के कारण श्रपने हिंसा श्रित श्रेनक पापकर्मों के फल भोगने के लिये उनकी श्रासुरी श्राटि नीच गित प्राप्त होती है। तब वे पछताते श्रीर विलाप करते हैं। ऐसे मनुष्यों पर दया धाती है क्यों कि वे ज्ञानियों हारा सममाए हुए मोच-मार्ग को नहीं जानते, श्रीर मसार का सत्य स्वरूप जिसने प्रत्यन करके, उसमें (संसार में) से छूटने का मार्ग वतलाया है, ऐसे मुनि के वचनों पर श्रद्धा नहीं करते। धनन्त वासनाशों से घरे हुए वे श्रन्थे मनुष्य श्रपनी श्रथवा श्रपने ही समान दूपरे की धन्धता का ही जीवन भर श्रनुसरण किया करते हैं। वार वार मोह को प्राप्त होकर, संसार-चक्र में भटकते रहते हैं। [२-१२]

इस लिये, विवेकी मनुष्य, गृहस्थाश्रम में भी श्रपनी योग्यतानुमार श्रहिंगादि व्रत पालने का प्रयत्न करे। श्रोर, जिमको महापुर्पों
से उपवेश सुनकर सत्य-मार्ग पर श्रद्धा हो गई है, वह तो श्रव्या
सेकर मत्यप्राप्ति के लिये ही मर्वतोभाव से श्रयन्त्रशाल होकर इसी
में स्थिर रहे। वह तो राग-द्वेपादि का त्याग करके मन, वचन श्रीर
काया को संयम में रराकर, निग्तर परमार्थ-प्राप्ति में ही लगा गहे।
कारण कि मूर्ण मनुष्य ही सांसारिक पदार्थ श्रीर नम्बन्धियों की
श्रपनी शरण मानकर, उसी में थथा रहना हैं। वह नहीं जानता कि
श्रन्त में तो सत्र को छोडकर श्रवेला ही जाना है तथा श्रपने कर्मों के
कुपरिणामों को भोगते हुए, दुःरा से पीटित होकर सदा इस योनि
चक्र में भटकना है। श्रपने हर्मों को भोगे विना कोई नहीं छुटेगा।

सय को प्राप्त कर्मानुयार ही द्रशा प्राप्त होती है। इस लिये, जागृत गिंद्रों! वर्तमान-काल ही एक्साप्त प्रयूपर है। वीधि-प्राप्ति सुलभ नहीं है। इस लिये प्राप्त-कर्याया के लिये कमर क्यों। नीनों काल के सन्त पुरुष इसी वान पर जोर हेते आवे हैं तथा वेशाली-तिवासी आतपुत्र भगवान् महावीरने भी गेमा ही कहा है। यो प्रशार से (मन-वचन-काया हारा करने-कराने-प्रतुमित हेनेये) जिमाति पाप-कर्मों से पची; प्राप्त-कर्याया में तत्पर बनी, प्यार पाल की कामना राने विना संयमधर्भ में पूर्णना प्राप्त करें। हमी गामी पर चलकर प्रान्त पुरुषों ने मिन्द्रि प्राप्त की है प्यार तृपरे भी प्राप्त करेंगे। [१३-२२]

—ऐसा श्री सुधर्मान्यामी ने कहा (



# तृतीय अध्ययन

-(o)-

## भिक्ष-जीवन के विव्र

(1)

श्रीसुधमस्त्रिमी श्रागे कहने लगे-

श्रनेक मनुष्य श्रावेश में श्राकर, कठिनाइयो का पहिले विचार न करके, भिद्य-जीवन स्वीकार कर बैठते है। वाट में जब एक के बाट एक कठिनाइयो श्राती जानी हैं, तब ये हताश हो जाने है तथा शिथिल हो पटते हैं। ग्रनेक भिन्न हेमन्त की टंड या ग्रीप्म की गरमी से घयरा उठते हैं, श्रनेक भिना मागने की जाते हुए खिल हो जाते है। गिलयों में कटकने कुत्ते उनको देखकर काटने डीडते हैं श्रीर श्रनेक श्रसंस्कारी लोग उनको चाहे जैसे शब्द सुना-सुना कर उनका तिरस्कार करते है। वे कहते है, " काम करना न पडे इस-लिये साधु यने ! " दूसरे उनको " नागे, भिखारी, प्रधम, मृडिया गंदे, निकम्मे या श्रपशुकने " कह्कर गाली देते हैं। उस समय निर्वल मन का भिच्च शिथिल हो जाता है। जब डांस-मच्छर काटने हैं श्रीर घास की नोकें हुकती है, तब तो श्रपने भिद्य-जीवन की सार्थकता के विषय तक में शंका होने लगनी है- परलोक भी तो शायट कोई वम्तु ही नहीं होगी और मीत ही सबका श्रन्त हो तो !' दूसरे कितने ही वालों को उप्पादन के कारण धवरा जाते हैं, भ्रयवा महाचर्य पालन न कर सकते से हार हाते हैं। सिवाय इसके, श्रानेक बार

भिन्न फिरते-फिरते देश के सीमान्त में पहुँच जाता हैं वहां लोग उसे जास्म या चोर समम कर गिरफ्तार कर खेते है श्रोर पीटते हैं। उस समय वह कांध में श्राकर पित को छोड कर निकली हुई खी के समान घर को याद करता है। ये सब-विष्न श्रित कठोर तो हैं ही पर दुःसह भी हैं पर उनसे घवरा कर भाग खडे होने के वंदले धैर्थपूर्वक उनको सहन करना सीखना चाहिये।

v ~ v ~ v

(२)

श्रपने कोमल स्नेहसन्बन्ध को ताइने, में भी नवीन भिद्ध को कम कठिनाई नहीं होती। उसे भिन्ना सागने श्राया देखकर, उसके सम्बन्धी उसे घेर कर विलाप करने लगते है "हे तात! हमने पाल-पोप कर तुके वडा किया, श्रव तू हमारा मरण-पोपण कर, ऐसा करने के वडजे तू हमें त्याग क्यो रहा है ? बृद्ध माता-पिता का भरण-पोपण तो ग्राचार है, उसका त्याग करके त् धर्नको वैसे प्राप्त कर सकेगा? तेरे बढे-बढे मधु भाषीं हैं। तेरा पुत्र तो श्रमी वालक हैं, तेरी स्त्री भी जवान है, हो सकता है वह क़ुमार्ग पर चलने लगे ! इस लिये हे तात ! त् वापिस घर र्कीट चत्त । श्रव तुके कोई कम करना नहीं पडेगा, हम सब तेरी महायता करेंगे। तेरा ऋगा (कर्ज) हम सबने आपत में बाट लिया है श्रीर व्यापार-धंधे के लिये हम तुभे, फिर धन देंगे। एक बार तू फिर चत्त। अगर तुमे न रुचे तो तू फिर चत्ता जाना। ऐसा करने से तेरे श्रमण-धर्भ मे वाधा नहीं श्राती। " यह सव सुनकर श्रपने भेमियों के स्नेह-सम्बन्ध में बंबा हुया निर्देल मन का मनुष्य घर की श्रोर दोंडने लगता है। तब तो उसके सम्बन्धी भी एक वार हाथ मे थ्राने पर उसको चारो श्रोर से भोग-विलास में जकड कर घडी भर उसको नहीं छोडते।

इसके सिवाय, दूसरे श्रनेक प्रलोभन हैं। किसी पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले उत्तम साधुको देखकर राजा, श्रमात्य तथा ब्राह्मण्चिय उसे घेर कर उसे श्राटर-पूर्वक श्रपने यहां निर्मित्रत करते हैं। वे कहते हैं; "हे महिंप ! हमारे ये रथ-वाहन, स्त्री, श्रतंकार, शर्या श्रादि सब पदार्थ श्राप ही के है। श्राप कृप्य करके उनको स्वीकार करें, जिससे हमारा कल्याण हो। यहां श्राने से श्रापके त्रत का भग नहीं होता श्रोर इन पदार्थों को स्वीकार करने में श्रापको कोई कीप नहीं लगता क्योंकि श्रापने तो बढ़ी तपश्चर्या की है। यह यब सुनकर मिछुजीवन तथा तपश्चर्या से उबे हुए निर्वंत मन के भिष्ठ, चढ़ायं पर चढते हुए बढ़े बैल की भांति श्रध-बीच में ही देंड जाते हैं श्रार काम भोगो से लुभाकर संसार में फिर पड जाते हैं।

(३)

कितने ही मिलुयों से पहिलों से ही श्रारमविश्वास की कमी होती है। स्त्रियों से तथा गरम (प्रापुक) पानी पीने के कठोर नियमों से वे कब हार जार्नेगे इसका उनको श्रात्मविश्वास नहीं होता। घे पित्ति से ही ऐसा मीका श्रा पड़ने पर जीवन निर्वाह में किटनाई न ही इसके लिये वैद्यक, ज्योतिप श्राद्वि श्राजीविका के माधन लगा रखते हैं। ऐसे मनुष्यों से कुछ होने का नहीं क्योंकि विद्य श्रावें उस समय उनका सामना करने के बजते, वे पिट्टिंग से लगा रखे हुए साधनों का श्राश्रय से बठते हैं। मुमुनु को तो श्राण हथेली में सेकर निशंक होकर श्रचल रहते हुए श्रपने मार्ग पर श्रागे यहना चाहिये। [१-७]

भिष्ठ को विभिन्न श्राचार-विचार के परनीर्थिक-परवादियों के श्राज्यों का भी सामना करना पडता है। ऐसे समय श्रपने मार्ग में इड निश्रय से रहिन भिष्ठ घयरा जाना है श्रीर शहिन बन जाता है।

परतीर्थिक द्वेप के कारण उसको नीचा दिखाने के लिये उसके श्राचार-विचार पर चाहे जैसे श्रानेप करते हैं । ऐसे समय बुद्धिमान् भिन्न घवराये विना, चित्त को शांत रखकर श्रनेक गुणोंसे सम्पन्न युक्ति संगत वाणी में उसका प्रतिवाट करे । श्रनेक परतीर्थिक जैन भिन्नश्रो पर श्रार्वेप करते हैं कि, " तुम श्रपने संघ के किसी भिन्न के वीमार पडने पर उसके लिये भिन्ना लाकर खिलाते हो, इस प्रकार तुम एक दूसरे में श्रासिक रखते हो तथा तुम पराधीन हो। '' ऐसे समय वह उत्तर दे कि, "तुम तो उससे भी बुरा करते हो। ऐसे समय तुम तो गृहस्थियो के पाम से बीमार के लिये ही भीजन तैयार कराके मॅगवाते हो और उनके वर्तनों में खाते-खिलाते हो। इस प्रकार श्रपने लिये खास तैयार किया हुया निपिद्ध भोजन करना श्रच्छा या श्रपने साथी द्वारा गृहस्थ से बचा-खुचा माँग कर लाया हुन्ना निर्दोप भोजन करना श्रस्छा ? " यो उनको कगरा जवाब मिल जाता है, श्रीर वे श्रागे बोल नहीं पाते ! तब वे गाली गिलीज करने लगते हैं। पर बुद्धिमान भिन्नु शान्त रहते हुए, सामने का वादी उग्र हो उटे इस प्रकार चोग्य उत्तर दे। [ =-११ ]

(8)

दूसरे श्रनेक पर निर्धक ऐसे श्राज्य करते हैं-' बीज धान्य खाने में तथा ठडा पानी पीने में तुमको क्या वाधा है जो तुमने इनको त्याग दिया है १ विदेह के राजा निभ तथा रामगुप्त श्राटि बीज-धान्यादि पदार्थ खाने पर भी सिद्धि को प्राप्त हुए । बाहुक तथा नारायण श्रापि ठंडा पानी पीने थे । श्रीर श्रासित, देवित, द्वेपायन तथा पाराशर श्रादि तो ठंडा पानी, बीज-धान्य के सिवाय शाक-भाजी का भी उपयोग काते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हुए । तब तुम इन सब पदार्थों का त्याग काके किम लिये दुःख उठाते हो १ १ [ १-१ ] कुछ ऐसे श्रारेप करते है— 'सुख भी क्या कभी दुःख देने वाले साधनों से प्राप्त होता होगा ? तब तुम श्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति के 'लिये ऐसे दु ख देने वाले कठोर साधनो का श्राचरण क्यों करते ही ? यह तो तुग्हारा विलकुल उद्दा ही मार्थ है !" [६-७]

ऐसे ही दूसरे कहते हैं—"स्त्रियों के नाथ काम-भोग सेदन करने में क्या दोप है जो तुम उसका त्याग करते हो ? उसमें तुमको कोई पीडा नहीं होनी श्रीर न कोई पाप ही लगता है, श्रयुत दोनों को शांति होनी है !'' [=-१२]

परन्तु महाकामी नास्तिकपुरुषों के ऐसे शब्द सुनकर बुद्धिमान् भिन्नु टाबाडों हो हो र श्रपने साधनमार्ग के विषय में श्रश्रद्धालु न बने। जगत में विविध मान्यता और श्राचार वाले पुरुष श्रपने को श्रमण कहाने फिरते हैं। उनके ऐसे लुभानेवाले या श्राकेष करने वाले शब्द सुनकर भिन्नु ध्वरा न उठे। वर्तमान मुख में ही हुवे हुए वे मूर्प मनुष्य नहीं जानते कि श्रायुष्य और जवानी तो क्याभेगुर है। श्रन्त समय में ऐसे मनुष्य जरूर पद्यताते हैं। इस लिये बुद्धिमान् मनुष्य तो, समय है नव तक श्रवल पुरुषार्थ से हुरतर काम-भोगों में से निकल कर, सन्त पुरुषों के बताए हुए सार्ग के श्रनुसार संपार-श्वाह से मुक्त होने का श्रयत करें। जो काम-भोग नया पुजन-स्त्वार की इच्छा पा त्याग कर सके है, वे ही इस मोज-मार्ग में स्थित रह सके है, यह याद रहे। [ १३–१७ ]

ऐसे श्रानेक श्रान्तर-बाह्य विव्त श्रीर प्रलोभन सुमुद्ध के मार्थ में श्राते हैं। सब को प्रथम से ही सनक लेने वाले भिद्य, उनके श्राचानक श्रा पड़ने पर भी नहीं घबराता। श्रानेक कच्चे किन्नु इन विन्नों के न श्रान तक को श्रापन को सहासुर सानते रहते हैं, पर बाद ने की प्रथम विध के श्राते ही फियन पडते हैं, जैसे कृत्या की न देखा था तम नक शिशुपान श्रपनी बीरता का गर्व करता रहा । परन्तु जो इन बिन्तोंको पहिले से ही जान कर मौका भी पडने पर श्राणान्त तक उनका सामना करते हैं, ये ही पराक्रमी नामिकोंके समान इस संसारक्षी दुस्तर समुद्र को पार कर जाते हैं । [१=]

--ऐमा श्रीमुधर्मास्त्रामी ने कहा।



## चौथा अध्ययन —(•)—

# स्त्री-प्रसंग

#### श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे—

माता-पिता थ्रादि कुटुम्बियो तथा काम भोगों का स्थाग करके, श्रात्म-कल्याण के लिये तत्पर होकर निर्जन स्थान में रहने का संकल्प करनेवाले भिच्च को, भिचा तथा उपदेश श्रादि के समय श्रनेक श्रन्थी घुरी स्त्रियो से प्रसंग होता है। उस समय प्रमाद से श्रथवा श्रपने मे रही हुई वासना के कारण ऐसे प्रसंग बढाने वाले भिच्च का जल्डी ही श्रध-पतन होता है।

कारण यह कि श्रनेक दुश्चरित्र ख़ियों ऐसे समय जवान मुन्दर भिद्ध को लुभाने के श्रनेक प्रयत्न करती है। किसी वहाने से ये उसके विलक्कल पास श्राकर बैठती हैं श्रांर श्रपने सुन्दर बखा तथा श्रंग-प्रत्यंग की श्रोर उसका ध्यान श्राकर्षित करने का प्रयत्न करती हैं। [१-३] वे सुन्दर बखालकार से मुसजितत होकर, उसके पास श्राकर कहती हैं, हे भिद्ध ! मैं संसार से विरक्त हो गई हूं, इस लिये मुभे धर्मीपदेश दो। [२१] उसके वहई (मुतार) रव के पहिये को ज्यों धीरे २ गोल बनाता है, वैसे ही वे ख़ियां मालुम न हो सके इस प्रकार लुभाती जाती है। फिर तो वह जाल में फर्मी हुई हरिनी की तरह चाहे जितना श्रयान करे पर उसमें से सूट नहीं सकता।

[\*] परिणाम में श्राग के पास रखा हुश्रा लाए का बड़ा ड्यों पिंघलकर नष्ट हो जाता है, बैसे ही यह बिद्वान भिछ उनके महचास से श्रपने समाधि योग से अष्ट हो कर नाश को श्राप्त होता है। [११-२६]

विपमिश्रित दूध पीने वाजे के समान श्रन्त में वह भिछु बहुत पड़ताता है। इसलिये, प्रथम से ही भिछु खियो के प्रसंग का त्याग करें। कोई खी, भले ही वह पुत्री हो, पुत्र-वधू हो, प्रोढा हो या छोटी कुमारी हो तो भी वह उसका संसर्ग न करें। किसी कारणवश उनके निकट भनेग में न श्राना पड़े इस लिये उनके कमरों में या घर में श्रकेला न जावे। [१०-१३] कारण कि स्त्री-संग किये हुए श्रीर स्त्री चरित्र के श्रनुभवी सुद्धिमान् पुरुष तक खियो से संसर्ग रापने के कारण थोड़े ही समय में श्रष्ट होकर दुराचारियों की श्रेणि के वन जाने है। [१२-२०]

फिर तो हाथ पैर काटो चमडी-मांग उतार डालो, जीतेर्जा श्रानि में सेको, शरीर को छेट-छेट कर ऊपर तेजाव छिडको, नाक-कान काट डालो, गरटन उटा टो पर वे उनका साथ नहीं छोड सकते। वे पर-स्त्री संग करनेवाले को होने वाले टचड को सुनने पर भी, तथा काम-शास्त्रों में कुटिल स्त्रियों के हावभाव श्रीर मायाचार जानने पर भी श्रीर शव नहीं करेंगे, ऐसे भंकल्प करते हुए भी इस नीच कमें को करते हैं। [२१-२४]

ऐसा भिन्न वाहर तो सटाचार धौर मोन मार्ग की वार्ते दूने जोर से किया करता है क्योंकि दुराचारी का जोर जवान में ही होता है। पर तु उसका सच्चा स्वरूप धन्त से प्रकट हुए विना नहीं रहता। उस समय वह सच्ची वात स्वीकार करने के बटले, श्रपनी निर्ंपिता की डींगे हांकता हैं श्रोर 'ऐसा नीच कमें में कहां ?' ऐसा कहकर, ग्लानि प्रकट करते हैं। किसी समय खुले-श्राम पकडे जाने पर तो वह कहता है कि, "में तो कोई पाप न ी करता था। वह तो मात्र मेरी गोद में लेट गई थी!'' इस प्रकार यह मूर्ध मनुष्य श्रपने मान की रचा के लिये मूठ बालकर दूना पाप करता है। इसलिये, पहिले से ही खियों के निकट प्रभंग में न श्रावे, यही बुद्धिमान् का प्रथम लच्चण है। [१७-१६, २६-२६]

#### (२)

एक वार ऐसे प्रसंग में शाकर विसी की के प्रेम में फंसने के बाद उन भोगेच्यु भिच्चको की क्या दशा होती है, उसके उदाहरण के लिये में भिच्च के गृहर्ससार का वर्णन करता हूं, उसे तुम सुनो। यह कोड़े कल्पित नहीं है पर स्त्रियों में फंसे हुए श्रानेक भिच्चश्रों ने वास्तव में किया हुआ है।

जय तक भिन्नु श्रपनं वश में नहीं हो जाता, तय तक तो छी उसके प्रति म्नेह प्रकट काती हुई कहती है कि, "है भिन्नु, में नुम्हारी प्रियतमा होने पर भी यदि श्राप मेरे संमारी होने के कारण मुक्त से सहवास न कर सकते हो तो में श्रपने वाल उम्बाद कर सा वी होने के लिये तैयार हूं। पर मुक्ते छोडकर कहीं चले न जाना।" पर बाद में जब भिन्नु विलक्कत वण में हो जाता है तो वह स्त्री उसको तिरस्कार करने लगती है श्रीर श्रपने श्रम्के घुरे सम काम उससे कराने लगती है। उसे भिन्ना का श्रम्न नहीं श्राता नो वह शाक श्रीर उसको बनाने के लिये तपेली श्रीर लक्डी-कंडे की न्यवस्था करने के लिये भिन्न को कहती है। श्रपने भूठे वर्तन भी उससे साफ करवाती है श्रीर पैर दववाती है। उसके लिये गंध श्रादि पदार्थ, श्रव्यवस्था तथा (केश-लुचन न बन सकने के कारण) नाई की भी ज्यवस्था उसी को करनी पडती है। [१-६]

यह तो सान्त्री वनी हुई स्त्री के गृह-संसार की बात हुई । पर यदि वह भिन्नु गृहस्थी स्त्री के माथ ही बंध जाता है तो फिर उसको उन स्त्री के लिये लाने की चीजे का पार नहीं रहता। सुत्रह ही टाँत साफ करने के लिये मजन, रनान के लिये लोध चुर्श या श्रांवले, मुँह में रगडने के लिये तैल, होठ पर लगाने का नंदीचूर्ध, वेर्गी में पहिनने के लिये लोधकुसुम, नाक के बाल उखाडने के लिये चिमटी, बाल काढने के लिये कंबी, वेशी बाधने को ऊन की डोरी, तिलक निकालने की सलाई ककू श्रीर काजल, इसके उपरान्त पहिनने के वस्त्र श्रीर श्राभूपण; मिवाय इसके खाने पीने की वस्तुएँ श्रीर उनके साधनोकी व्यवस्था; घडा तपेली शाक-भाजी, श्रनाज, सुपडा, मूसला न्नारि, न्नीर सबके बाट पान-सुपारी । इसके बाट छतरी, मीजे, सुई डोरा, कपडे घोने का सोटा तथा कपडो का रंग फीका पडने पर उनको रंगने की ब्यवस्था भी करनी होती है । सगीत के लिये विगा श्रादि वाजी श्रीर वर्षा काल में घर, अनाज, नई रस्सी का खाट ग्रीर कीचड में पैर खराव न हो इससे लिये पहिनने का खडाऊ ग्राति भी चाहिये ही ! [७-१४]

ऐसा करते करते यदि वह गिंभणी हो गई तो उसकी मागो का पार नहीं रहता है। उनको भी उसे नाक में दम छाने तक पूरी करनी होती हैं। दापती-जीवन के फलरूप में पुत्र उत्पन्न हो तव तो उस भिन्न ग्रीर लहु उंट में कुछ श्रन्तर नहीं रहना। उसकी स्त्री बारबार उसका तिरस्कार करके बच्चे को बहलाने को कहनी हैं तथा श्रनेक बार कोधित होकर उसे फॅक देने का कह देती हैं। रात को भी उसे नींद में उठकर पुत्र को लोरी गाकर सुलाना पड़ता है, श्रीर शरम श्राने पर भी स्त्री को ख़ुश करने के लिये, उसके कपड़े धोंने पड़ते हैं। [११-१७]

इस प्रकार भोग के लिये छियो के वस में हुए अनेक भिलुओं ने किया है। इसलिये, बुद्धिमान् पुरुप खियो की प्रारम्भ की लुभाने वाली विनंतियों पर ध्यान टेकर उसका परिचय और सहवास न बढावे। खियो के साथ के कामभोग हिंसा-परिग्रहाटि सब महापापों के कारण हैं, ऐसा ज्ञानी मनुष्यों ने कहा है। ये भोग नामरूप हैं और कल्याण से विमुख करने वाजे हैं। इसलिये, निर्मल चित्तवाला बुद्धिमान् भिन्न श्रात्मा के मिवाय सब पर पटार्थों की इच्छा का त्याग करके, मन, वचन, और कायासे सब परिपह महन करते करते, मोन प्राप्त होने तक, बीर भगवान् के बताए हुए मार्ग का श्रमुमण करे। [१= २२]

- ऐया श्री सुधमस्वामी ने कहा।



#### पांचवां अध्ययन

--(°)--

### पाप का फल

श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा---

भैंने एक वार महार्षि केवली महावीर से पूछा था-' हे मुनि ! श्रज्ञानियों की नरकमें कैसी द्रशा होती है ? वहा किस प्रकार के हुस होते हैं ? इनको भें नहीं जानता, इसिलये श्राप मुके विद्येगा।" [१]

इस पर, तींब्रबुद्धि काश्यप (महावीर) ने उत्तर दिया- "सुन, पापकर्मी दीन वनकर कैसे श्रपार दुख भोगते हैं मैं कहता हूं। श्रपने जीव के लिये पाप-कर्म करनेवाक्षे मंदबुद्धि निर्ध्य लोग, श्रपने सुख के कारण प्राणियों की खुले-श्राम हिंसा करनेवाज़े, उनको श्रनेक प्रकार से त्रास देनेवाले, चोरी करनेवाले, जरा भी मंयमधर्भ नहीं रखनेवाले श्रोर ध्रष्टतापूर्वक निरन्तर प्राणी-वध करते रहनेवाले-ऐसे ऐसे पाप-कर्मी श्रज्ञानी लोग नरकगामी बनते हैं। [२-१]

"नारिकयों को दुःरादगढ़ देने वाले देव, 'मारो, काटो, चीरो, जलाओं 'ऐसी गर्जना करते रहते हैं। वेचारे नरक्गामी यह सुनकर भय से हके-वके वनकर कहीं भागना चाहते हैं, पर उनको रास्ता ही नहीं मिल पाता। इस पर बेबस होकर वे दुःख ताप से दुःखी हो चीरकार करते हुए वहीं लम्बे समय तक जलते रहते हैं। [६-७] हे वरस, श्रसहा दुःख कारक ऐसी नरक की वैतरणी नदी के विषय में तूने सुना है ? शस्त्रों की धार के समान तेज पानी की इम नदी को पार करने के लिये इन नरकगामियों को वहां के परमाधामी देव भाले श्रीर तीर घुसेड घुसेड कर धकेलते हैं, यदि किई धीच में श्राराम के लिये रकते हैं तो वे फिर उनको शूल या त्रिशूल चुभाने लगते हैं। [=-६]

" इस नदी के समान वहां श्रनेक दुःखं के सागर स्थान भरे पड़े है । दुर्शन्ध, गरमी, श्रमि, श्रंधकार श्रीर श्रनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों की मार - ऐसे दुःख पहुंचाने के साधनों से भर-पूर उन म्थानो मे जीवों को दुःख दिया जाता है। वहां सटा श्रति दुःस की ऐसी चीत्कार होती रहती हैं, मानो किसी नगर का वध (करतेथाम) हो रहा हो । परमाधामी देव पापियांको उनके पापोकी याद हिला-दिला कर मारते रहते रहते हैं। उन बेचारे जीवो को ये हुए ग्राँर मार-काट श्रकेले ही स्वयं सहन करना पडती हैं, वहां उन्हें काई बचा भी तो नहीं सकता। श्रनेक पापो के वरने वाले इन श्रनायीं को, श्रपनी सब इष्ट श्रीर भिय वस्तुग्रो से श्रलग होकर, ऐसे श्रयन्त हुर्गंघ पूर्ण भीड-भड़के से क्वान्वच, मास-पीप से भरे हुए उन पृत्यित श्रमहा ऐसे नरक स्थानों में बहुत समय विताना पहता है। पूर्व भव के बेरी हो इस प्रमार वे नरक के देव क्रोध करके उन जीवीं के शरीर पर शस्त्रास्त्रों के वार पर वार मारते हैं । हे श्रायुप्भान् । ऐसा विकराल त्रास स्थान यह नरक है। पूर्व में जैत्मा किया हो, देसा ती परकोर से साथ छाता है। पापियों के पन्ते तो हैसे नरक में यदना ही होता है।

"हे श्रायुप्मान् । बुद्धिमान् मनुष्य ऐसा जानकर समस्त विश्व में किसी की हिंसा न करे, संसार के वर्शाभूत न हो कर, सर्व प्रकार से परिप्रह बुद्धिका त्याग कर के, सच्चे सिद्धान्त की शरण जेकर परम बोध को प्राप्त हो । पश्च, प्रची, देव, मनुष्य-ये सब कर्भ-फल के चक्र के श्रनुसार हैं, ऐसा जानकर, मितमान् मनुष्य मरने तक संयमधर्म पालने का ध्यान रखे।"

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



#### छठा अध्ययन

#### -(o)-

## भगवान महावीर

भगवान् महावीर स्वामी के विषय में दिशोप जानने का ग्रव-सर देखकर जम्बृस्थामी ने पृका—

हे भगवन् ! ग्रसंग्य जीको का हित काने वाले धर्भ के उपदेशक महावीर म्वामी कीन थे — कैसे थे, यह जानने की इच्छा मेरे समान ही दूसरों को भी है। इस लिये, ग्रापने जैमा सुना हो ग्रीर जाना हो, वह हम सबको कह सुनाइये। श्री मुधर्माम्वामी कहने लगे—

वे महापुरुप सर्वदर्शी थे, केवलज्ञानी थे, ठोप मात्र से रहित थे, धृतिमान् तथा स्थिर चित्त के थे। वे समस्त प्रन्थियों को पार कर गये हैं श्रतगुव श्रव उनको फिर जन्म प्राप्त नहीं होगा। घरवार का स्थाग करने वाले मन्यामी श्रीर सूर्य के समान श्रनुत्तम तप करने वाले तपर्म्वा थे। [१ ६]

वे प्रज्ञान में श्रवय सागर के समान थे, श्रगाधता श्रीर स्वरङ्घ तामें महायागर के समान थे, नेज में देवाधिपति इन्द्र के समान श्रीर सहन करने में पृथ्वी के समान थे। ये श्रनुभर्ती थे, कुशल थे, तीब बुद्धिमान् थे, क्षोध, मान, माया, श्रीर लोभ श्रादि रोपों के



रहित थे, मुक्त थे, परिपूर्ण पराकर्मी थे, पर्वतोंमें उत्तम सुदर्शन (मेरू) के समान श्रोर श्रानन्द के स्थल देवभूमि के समान श्रनेक गुणों से समान थे। [ ७-१४ ]

लम्बाई वाले पर्वतों में निषध के समान, घेर वाले पर्वतोंमें रुचक के समान, यि दोनों पर्धत जम्बुद्वीप के पार माने जाते हैं ] वृज्ञों में सुनर्थ देवों के कीटास्थान शालमिल वृत्त के समान, वनो में नन्दनवन के समान, शब्दों में मेघगर्जना के समान, तारी में चन्द्रमा के समान, सुगन्वी पदार्थों में चन्दन के समान, सागरों मे म्वयंभूरमण महासागर के समान, नागो में धरशेन्द्र के समान, रहीं में ईख (गई) के रस के समान, हाथियों में ऐरावत के समान, पशुग्री में सिंह के समान, निदयों में गंगा श्रीर पितयों में गरुड के समान, योद्धाश्री में कृप्ण के समान, पुष्यों में कमल के समान, इत्रियों में दंतत्रक (महाभारत के सभापर्व में वर्णित कत्रिय ) के समान, दानों मे अभ-यटान ऋरीर रहस्य वचनों में दूसरे को पीडा न पहुंचाने वासे वचन के समान, तपो में ब्रह्मचर्य के समान, श्रधिक जीवित रहनेवालों में लव-सत्तम (देव जो सात लव श्रधिक जीवें तो मोच की प्राप्त हो) के सभाग्रीमें सुधर्भ-कल्प स्वर्ग के राक्रेन्ट् की सभा के तथा सब धर्मीमे निर्वाण के समान वे ज्ञातपुत्र महामुनि महावीर सब मुनियो तथा मनुष्यों में ज्ञान, शील, श्रीर तप में सर्वोत्तम थे। [१४, १८-२४]

इस लोक तथा परलोक के सब काम-भोगो का ध्याग करके, इ को का नाश करने के हेतु से इन्होंने श्रति कठोर तपस्या की थी, श्रीर स्त्री-भोग, रात्रीभोजन तथा समस्त भोग-पटार्थी का सटा के लिये त्याग किया था। पश्चात् सर्वोत्तम शुक्क-ध्यान प्राप्त करके वे महासुनि सिद्धि को प्राप्त हुए। अपने समय में प्रचलित क्रियावादी, श्रिक्ष्यावादी, वैनियक, श्रीर श्रज्ञानवादियों के सब विरोधी वाटों की जानते हुए भी उन्होंने जीवन-पर्यंत संयम धर्म का पालन किया। इसके सिवाय, सब पदार्थों का स्वरूप जानकर, लोगों के कल्याण में हितकारी धर्म की टीपक की भाति प्रकट किया। तेजस्वी श्राग के समान वह धर्म सब कमी को नष्ट करने वाला है। [१४-९७-२६-२८]

शुद्ध युक्तियों सें संस्थापित उस धर्म को तुम भी प्रमाटरहित होकर श्रद्धापूर्वक श्रनुसरण करों । उस धर्म को बरावर समभकर श्रद्धापूर्वक चलने वाले पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होते हैं श्रथवा देवों के श्रिधिपति इन्द्र के समान उत्तम पट प्राप्त करते हैं । [२१]



### मातवा अध्ययन —(॰)—

# अधर्मियों का वर्णन

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

कितने ही मनुष्य गृहसंसार का ध्याग करके सन्यासी यन जाने पर धाग जलाने रहते हें ध्रार मानते हैं कि उससे (यज्ञादि या धूनी तापने से) मोत मिलेगा। परन्तु इस प्रकार तो वे अज्ञानवश भयंकर हिंसा ही करते हैं। उन्हें भान नहीं है कि ध्रंडन, जरायुज, ध्वेदज श्रार रसज श्रादि यस (जंगम) जीवों के समान पृंश्वी, जल, श्राप्ति, वायु ध्रार तृण, वृत्त श्रादि भी जीव है। ध्राग सुलगाने से ध्रप्ति, पृथ्वी तथा ध्रास-पास के ध्रनेक उड़ते हुए जीव नाश को प्राप्त होते हैं। लकडी-कंडो में रहने वाले जीव भी ध्राग सुलगाने में मर ही जाते हैं। इस प्रकार, वे मूद मनुष्य ध्रपने सुख के लिये ध्रनेक जीवों का नाश करके, पापकम बांयकर, 'मुक्त होने के खरले संसार को ही प्राप्त होते हैं ध्रीर ध्रनेक योनियों मे स्थावर या अस रूप में जन्म खेकर ध्रपने पाप-कर्मों का फल भोगते हुए, (स्वयं ने जिस प्रकार ध्रन्य जीवों का नाश किया उसी के समान या श्रन्य प्रकार से ) विनाश को प्राप्त होते हैं [१-८]

श्रीर भी उन लोगों की मूढ़ता को क्या कहा जाय? सुबह-शाम श्राग सुलगाने या धूनी तापने से यदि मोत्त मिलता हो तो लोहार श्राटि तो पूरे सिद्ध ही कहे जावें ! [१ = ] कितने ही मूढ तो ऐसा तक कहते हैं कि,-"नमक का त्याग करने से मोस मिलता है। वे नमक तो छोड़ देते हैं, पर मिदरा, मांम श्रीर लहसुन तो उड़ाया ही करते हैं! जिनकी बुद्धि इस प्रकार सर्वथा मंद हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य श्रपने लिये मोस से उन्टी गित को तैयार करते हैं। [ १२-१२ ]

U U U QUEU U UUUUUU AAAA U U

श्रागे, कितने ही ऐसा भी मानते है कि ठंडे पानी से (सुबहराम नहाने-धोने से) मोच मिलता है। सुबह-शाम पानी में नहाते रहने से ही यदि मोच प्राप्त होता हो तो पानी में रहने वाले मच्छी श्रादि जीव तो तुरन्त ही मोच को प्राप्त हों! पानी से पाप-कर्म धुल जाते हों तो माथ में पुण्य-कर्म भी धुल जावेंगे न? इन लोगों ने इस प्रकार के सिद्धान्त विना विचार कर बना लिये हैं। इनके श्राधार पर सिद्धि तो प्राप्त होगी ही नहीं पर इससे उल्टे वे श्रज्ञानी श्रनेक प्रकार से श्रद्धा, जल, श्राष्टि जीवों की हिंसा करके संसार को ही प्राप्त होंगे। श्रपने सुख के लिये दूसरों की हिंसा करने वाला कैसे सुखी होगा? इसलिये, बुद्धिमान मनुष्य ग्रम स्थावर प्राणियों की हिंसा से सर्थ प्रकार से दूर रहे श्रीर दूनरे पापकर्मों से भी श्रपनी श्रारमा की रहा करे क्यों कि किसी पाप को भी करने वाले को श्रन्त में रोना श्रीर भींकना पड़ता है। [१४-२०]

यह तो विधर्मियों की यात हुई । परन्तु सद्धर्भ रूपी मार्ग की यात हुए श्रनेक जैन भिष्ठश्रों में से भी कोई, किसी बाहरी श्राचार का पालन करके दूसरी श्रोर श्रानाचार का सेवन करते हैं। ये भी श्रथमी ही हैं। उदाहरण के लिये, श्रनेक भिष्ठक कंट, बीज श्रादि सजीव श्राहार का प्याग कर देते हैं श्रीर निजीव तथा दूसरे ने श्रपने

लिये ही तैयार किया हुआ निर्देष श्रक-पानी क्षेने का पालते हैं परन्तु बाट में वे ऐसी निर्दोप भिन्ना तक का संग्रह करते हैं, ग्रथवा जहाँ स्वादु भिन्ना मिलनी हो, ऐसे घर की श्रीर उत्साह से दींडते हैं, प्रथवा पेट-पूजा की लालसा से धर्मोपदेश देते हैं, श्रथवा श्रम्न के लिये श्रपनी या दूसरो की प्रशंसा करते हैं, श्रथवा दसरों की ख़शामद करते हैं । धान के लोलुप सुश्चर के समान श्रन्न लोलुप वे भिन्नु श्रल्प समय में ही श्राचार श्रष्ट कुरीलि श्रीर खाली छिलकों के ससान निस्सार हो कर विनाश को प्राप्त होते हैं। सच्चा भिद्ध तो परिचित न हो ऐसे स्थान पर जाकर भित्ता प्राप्त करने का प्रयस्न करे, श्रीर श्रपनी तपश्चर्या के कारण मान श्रादर की श्राकाचा न रखे। मुनि का श्राहार तो संयम की रचा के लिये ही होता है श्रीर इसी प्रकार निर्जीय पानी का उपयोग भी जीवित रहने को ही। कारण यह कि कैसा ही निर्देष क्यों न हो, फिर भी पानी के उपयोग में कभैबन्धन तो लगा ही हुन्ना है। तो भी, कितने ही जैन भिद्ध प्राचार के प्रमाण के प्रमुसार दूसरों का उपयोग में लिया हुन्ना, गरम किया हुन्रा, निर्जीव म्नीर निर्दोप (प्रासुक) पानी माग ला कर बाद में उसे शरीर तथा कपडों की सफाई के लिये नहाने-धोने में काम खेते हैं। ऐसे भिन्न सच्ची भिन्नता से बहुत दूर हैं। बुद्धिमान् भिद्ध तो श्रपने में से सब पाप दूर होकर संयम में पूर्णता प्राप्त हो इसके लिये ही शरीर धारण किये रहता है । उसने तो सब संगों श्रीर सब प्रकार के काम भोगों की श्रासक्ति को त्याग दिया होता है, वह तो सब जीवो को श्रभयदान देने वाला श्रीर निर्भल श्रन्त करणवाला होता है; वह तो श्रपनी पाप वृत्तियों से संग्राम में श्रागे लडनेवाले वीर की भांति युद्ध करता है श्रीर श्रपना पूर्ण पराक्रम दिखाता है। ऐसा करते हुए वह सब तरफ से (श्रांतर-बाहा शत्रुश्रो से ) पटिये के समान भले ही छिल जाय, या मृत्यु भी श्रा खडी हो, पर फिर भी एकबार कमों को विखेर देने पर, धुरी टूटी हुई गाड़ी के समान वह तो फिर संसार की श्रोर नहीं बढता। [२१-३०]

—ऐया श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



## आटवॉ अध्ययन —(७)—

## सची वीरता

बाबु स्वामी ने पूछा---

"हें भगवन्! बीरता तो दो प्रकार की कही जाती है। धर्भ-बीर की बीरता किस में है श्रीर उसका वर्णन कैसा किया गया है, श्राप उसे कहिये।" [१]

श्री मुधर्मास्वामी कहने लगे ---

"हे श्रायुक्तान्। तेरा कहना ठीक है। लोगों में इसके सम्बन्ध में हो मान्यता है। कुछ कभ की बीर्य (बीरता) कहते हैं, जब कुड़ सुन्नी मुनि श्रकर्म को बीर्य कहते हैं। प्रमाट कभ है श्रीर श्रप्रमाट श्रकर्म है। जो प्रमृत्तियां प्रमाटयुक्त है यानि धर्म से विमुन्न हैं, वे सब कर्भरूप हैं, श्रतएव स्थाज्य हैं। जो प्रवृतिया प्रमाट रहित हैं यानि धर्म के श्रनुसार है, वे श्रकर्म है, श्रतएव करने के योग्य हैं।

उदाहरण के लिये, प्राणियों के नाश के लिये शस्त्रिया सीराने में, कामभोगी के लिये माया ग्रादि का ग्राचरण करने में या मंयमरहित ग्राँर वैरभाव से युक्त होकर, मन, वचन ग्रीर काया से इस लोक या परलोक के कभी को करने में-संनेष में जिनसे ग्रहित हो ऐसी रागद्वेप पूर्ण प्रवृत्तियो में—दिखाया हुन्ना वीर्थ न्नार्थात् पराक्रम, संसार को प्राप्त करानेवाले कर्म (बंधन) के कारण होने से स्याज्य है। [१-६]

श्रव, बुद्धिमान् मनुष्यों के श्रकर्भ वीर्थ को कहता हूं; उसे सुन । बुद्धिमान् मनुष्य जानते हैं कि मनुष्य ज्यों ज्यो श्रधिक पाप करता जाता है, त्यों त्यों चित्त की श्रशुभता (श्रशुद्धि) बढती जाती है श्रीर मनुष्य श्रधिकाधिक बैरो में बंधाता हुश्रा श्रन्त में दुःखों को प्राप्त करता है । श्रीर स्वर्ग श्राद्धि स्थान भी नित्य नहीं हैं; कुटुम्बियों श्रीर मित्रों का सहवास भी श्रनिष्य है । इसिलिये, समभदार लोग समस्त मोह-ममध्व का त्याग करके सर्व श्रुम धर्भयुक्त श्रीर श्रेष्ठ पुरुषों के बताये हुए मुक्ति के मार्ग को सेजाने वाले श्रार्थ धर्म की शरण सेकर, पाप-कर्म का कांटा मृल से निकाल फेकने के लिये धर्म के श्रनुसार प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं । कारण यह कि श्रपने कल्याण का जो उपाय मालुम ही, उसे बुद्धिमान् श्रपने जीवन में तुरन्त सीख सेते हैं । [ १-११ ]

ेुसा बुद्धिमान् मनुष्य अपनी बुद्धि से या वृसरे के पास से धर्म का रहस्य समक्त कर उसमे पूर्णरूप से प्रयत्नशील होने के लिये, घरवार छोड़कर निकल पडता है। कछुणा जैसे अपने अंगों को शरीर में समेट खेता है, वैसे ही वह सब पापवृक्तियीं हाय-पर आदि कर्मेन्द्रियों और पांचों जानेन्द्रियों सहित मन और उसके दोपों को समेट खेता है, सब प्रकार के सुखों का खाग करता है; और कामनाओं से शांत होकर आसक्ति में रहित होकर मोजमार्ग में ही प्रयल पुरुपार्थ करता है। यही वीरांव धर्मवीर का है। [ 18-3 म ]

मस्त्री-चीरता [ ४९

वह प्राणों की हिंसा नहीं करता; चोनी नहीं करता, विश्वासघात नहीं करवा श्रमध्य नहीं बोलता, धर्म का उल्लंबन मन-चचन से नहीं चाहता तथा जितेन्द्रिय होंकर श्रामा की मय प्रकार से रहा करता हुश्रा विचाता है। वह हमावान् श्रोर निरानुर होंकर सटा प्रयत्नशील रहता है, श्रोर सय प्रकार की पापवृत्तियों का खाग करके, यहनशीलता की परमधर्म मानकर ध्यान थोग की साधता हुश्रा मोह पर्यंत विचरता है। [१४-२५,२४-६]

इस प्रकार, झानी छोर श्रज्ञानी दोनो ही समान वीरता को दिखाते हुए भी, ध्रपूरे ज्ञानी छोर सर्वथा श्रज्ञानी का चाहे जितना पराक्रम हो पर वह श्रशुद्ध है श्रोर कर्भ-चन्ध्रन का कारण है, परन्तु ज्ञान श्रार बोध से सहित मनुष्य का पराक्रम शुद्ध है श्रोर उसे उपका सुद्ध फल भीगना नहीं पडता।

योग्य रीति से किया हुशा तप भी, यटि कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो शुद्ध नहीं होता। जिय तप को दूयरे नहीं जानते, वह सच्चा तप है। [२२-२८]

- ऐया श्री सुधमास्वामी ने कहा।



## नौवां अध्ययन

-(0) -

# धर्म

#### जग्वृंस्वामी न पूछा-

" हे भगवन्! मितमान् बाह्यण महावीर ने कैसा धम कहा है? श्राप उसकों कृपा करके हमें कहिये जिससे हम उसमे प्रयत्नशील धर्ते! "

### श्री सुधर्माम्वामी ने कहा--

"जिनेश्वर ने जिस सीधे सच्चं मार्ग का उपंदश दिया है, उर्म में तुम्हें कह सुनाता हूं। तुम उस सुनो। उस धर्म को जानने श्रोर पालने का श्रधिकार किसे है, वह में पहिले कहना हूं। जो मनुष्य श्रपने में विवेक प्रकट होने से संसार के पदार्थों श्रीर भावों के प्रति वराग्ययुक्त होगया है, श्रोर जो मनुष्य श्रामित्तपूर्वक होनेवाली प्रवृत्तियों के हारा वंधनेवाले गर्गहंप तथा पुष्ट होनेवाले कामो श्रोर उनके दुन्परूपी फलो को जानता है, वही हम मार्ग का श्रधिकारी है। वह जानता है कि मनुष्य जिन पदार्थों के लिये विविध प्रवृतियों करता है, वे सब पदार्थ मृत्यु के बाद मुद्राग्यों के शिय चे चत्र पदार्थ मृत्यु के बाद मुद्राग्यों के श्राम में चत्रे जाते है, श्रीर उसे तो मात्र श्रपने कर्मों को ही भुगतना गर जाता है। उस समय जिनके लिये उसने सब प्रान्तियां की श्री

वे सब - माता-पिता भाई पत्नी, पुत्र, श्रीर पुत्र-वश्र—रत्ना करने नहीं श्राते । ऐसा समम कर वह ममता को छोड़ कर जिन भगवान् के परम मार्ग को स्वीकार करता है । मनुष्य के विवेक श्रीर वैराग्य की सच्ची परीचा तो इसी में है कि वह प्राप्त हुए कामभोगों के प्रति श्राक्षपित न हो । ऐसा विवेक श्रीर वैराग्य उत्पन्न होने के चाट वह श्रिधकारी मनुष्य धन-सापत्ति, पुत्र, हुदुग्वी, ममता श्रीर शोक का स्वाग करके संमार से श्रत्नग (निरपेच्) होकर सन्यासी चने । [१-७, ३२]

वाद में, उस मुमुद्ध को तेज प्रज्ञावान्, पूर्णे तपस्वी, पराज्ञमी, प्रात्मज्ञान के इन्छुक, धृतिमान्, तथा जितेन्द्रिय सद्गुरु की शरण प्राप्त करना चाहिये क्योंकि ज्ञानप्रकाश प्राप्त करने के लिये गृहसंसार का त्याग करनेवाले उत्तम सत्पुरुप ही मुमुद्ध मनुष्यों की परम शरण हैं। वे सब बन्धनों से मुक्त होने के कारण जीवन की तथा विपयों की श्राकांचा छोर सब प्रकार की पाप प्रवृत्तियों से रहित होते हैं। ऐसे सद्गुरु की शरण लेकर वह निर्धन्थ महामुनि महावीर के बताए हुए मार्ग में पुरुपार्थ करे। [३२-३४]

पृथ्वी (जल) श्रिप्त, वायु, वनस्पति, श्रंडज, पोतज, जरायु, रसज स्वेटज श्रोर उद्भिज्ञ इस प्रकार जीवों के छु भेट हैं। उनको जानकर विद्यान मनुष्य मन वचन श्रोर काया से उनकी हिंमा श्रीर श्रपने सुख के लिये उनके परिग्रह का त्याग करे। उसी प्रकार उसे भूठ, भेथुन श्रोर चोरी को भी महापाप समम्कर छोड़ देना चाहिये। क्रोध, मान, माया लोभ श्रोर भी जगत् में क्रभ-वन्ध के कारण है, इनका भी त्याग ऐमा जानकर करे। [=-११]

टिष्पणी-१ पहिले पांच प्रकार के स्थावर जीव थ्राँर पिछले छे त्रस के मेट एक में, यों छै भेट। थ्रंडज-थ्रंडे मे जन्म लेने वाले, पोतज-बन्चे के रूप में जन्म जेने वाले जैसे हाथी। जरायुज-खोल में लपटे हुए जन्म लेने वाले जैसे गाय। रम्ज-टही थ्रादि रस वाले पटार्थों में पैटा होने वाले जीव। म्वेटज-पसीने से पैटा होनेवाले जैसे जूं। उद्भिज्ज-माधारणता इससे जमीन फीटकर पैटा होने वाले बुचादि (वनस्पति) का थ्रर्थ लिया जाता है पर कोई थ्राचार्य 'कुछ फोडकर निकलने वाले जीव' जैसे मेंडक थ्राटि का थ्रर्थ करते है।

टिच्यगी-२ सूत्रकृतांग में स्थान स्थान पर त्राता है कि "भगवान ने पृर्वी प्रादि जीवो के छ - प्रकार को कर्भ-बंधन का निमित्त कहा है।" पुनरावृत्ति से वचने के लिये श्रनुवाद में इस स्थान पर इसको मंत्रिस कर निया है श्रथवा वही > छोड भी दिया है। फिर भी एक जगह इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। पृथ्वी ग्राटि छ प्रकार के जीवों का कर्स-यन्धन का निमित्त होना, उनके प्रति किसी प्रकार का द्रोह श्रथवा हिंसा करना है, कोई भी पाप किमी प्राणी ही होता है। मतलव यह कि यों प्राची पाप कर्म में निमित्तरूप होते हैं, इसी लिये जैन धर्म के ग्रहिंसा वत से ही सब पाप-कर्मों का त्याग समा जाता है। सब प्रकार के पाप-कर्मों का त्यारा किये बिना श्रहिंसा का पूर्ण रीति से पालन होना सम्भव नहीं है। श्रतगृव, श्रहिंसा ही एक मात्र धर्भ है। सूत्र में सर जगह ही सम्पूर्ण समाधि, मीतमार्थ अथवा धर्म के लिये अहिंया वो ही ममुखता की गई है।

वह रागेर के समस्त संस्कारों—यथा, यस्ता कर्भ, विरेचन, वमन, ग्रंजन, गंध, माल्य, स्नान, धन-प्रकालन, धोना-रंगना श्राहि—को संयम का विरोधी जान कर त्याग है। ये परिग्रह ग्रांर काम-वासना के कारण हैं। उसी प्रकार, ज्ते, इतगी, खाट, पलग, चंवर श्राहि भी त्याग है। ग्रांर निर्जीव तथा माफ किये हुए निर्होप पानी से भी ग्रंगों को न धोंवे। [१२-३, १८-१]

श्राहार में पूर्ण नंयम रखे। उसके लिये गृहम्थ ने तैयार किया हुथा, खरीटा हुथा, मांग कर लाया हुथा, जहाँ वह रहता हो वहाँ गृहस्थ से श्राया हो ऐसा श्रयवा इन प्रकारों से मिला हुशा भोजन स्वीकार न करें। माटक श्राहार का मर्चथा त्याग कर टे। जितने से जीवन रह सके उतना ही श्रया-जल मांग लावे। ज्याटा थे श्रावे श्रीर फिर दूसरे को टेना पड़े ऐसा न करें। [१४-४, २३]

चारित्रवान् भिन्न किसी का सग न करे क्योंकि इसमें खतरे हुपे रहते हैं, इसिलये विद्वान इससे सचेत रहे। वह संसारियों के साथ भंत्रणा, उनके कामों की प्रशंसा, उनकी मामारिक समाम्याश्रों में सलाह, उनके घर थैठकर या उनके वर्तन में खान-पान, उनके कपडे पहिनना, उनके घर में वैठकर उनके समाचार पूछना, उनकी श्रोर से यश-कीर्ति, प्रशंसा, वन्टन-पूजन की कामना, उनके घर में श्रकारण ही सो जाना, गाव के लडकों के खेल में शामिल होना, श्रीर मयिंग छोडकर इंसना-इन सब का त्याग कर दे क्योंकि इनमें से श्रनेक श्रनथों की परम्परा जन्म कीरी है। [१६-८;२०-२,२८-१]

उसे श्रनर्थकारक प्रवृत्तिया नहीं करनी चाहिये. जैसे जिल्ला न सीखे, कलह न करे, पहिले की की हुई कीडाग्रों को याद न करे, धर्म से निषिद्ध कोई बात न कहे; बोलने लगे तो लगातार बोलता ही न रहे, किसी का हृद्य दुःखी हो ऐसा वचन कहने की इच्छा तक न करे, दूमरे उने जावें ऐसा कुछ न कहे, उसे तो विचार करके ही बोलने की श्रादत डालनी चाहिये। उसे ध्राधी सच्ची श्राधी मूठी (सर्यामत्य) भाषा को त्याग देना चाहिये श्रारे दूमरों की गृप्त बात नहीं कहना चाहिये। किसी को 'ऐ' 'रे' श्रादि कहकर न पुकारे, 'यार' 'दोस्न' या गोत्रका नाम लेकर न पुकारे, ऐसे काम कभी न करे। [१७, २१, २४-७]

इस प्रकार निरर्थक प्रवृत्ति में पड़े विना, ग्राँर उसी प्रकार सुन्तर पटाथों की इच्छा रखे विना, प्रयत्नशील रहकर विना प्रमाट के विचरे ग्राँर ऐसा करने में जो भी दुःग्व ग्रावें, सहन करे। कोई मारे ती कोध न करे, गालियां टे तो नाराज न हो परन्तु प्रयन्न रहते हुए सब महन करके शांति धारण करे। [२०-१]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



### दसवां अध्ययन

--(°)---

## समाधि

श्री सुधमस्वामी कहने लगे-

मै जिस मोन्नार्ग को तुर्हें कह सुनाता हूं, उसका उपदेश मितमान महाबीर ने धर्म का सानात्कार करने के बाद दिया है। वह मार्ग सीधा श्रीर श्रमोध है। उसे स्वी-कार करने वाला मिन्नु चित्त की सारी चंचलता दूर करके, सब संकर्षों से रहित हो कर, किसी भी प्राणी के दुख का कारण बने बिना विचरे। एक बार सन्यास ले चुकने के बाद उसे दीन श्रीर खिन्न नहीं होना चाहिये। जो भोगों के सम्बन्ध में दीन वृत्ति के हैं, वे पाप-कर्भ करते रहते हैं। इसी कारण जिनेश्वरों ने चित्त की सर्वधा शुद्धि श्रीर एकाश्रता प्राप्त करने का उपदेश दिया है। इस लिये, मनुष्य जागृत रहे, एकाश्र रहे, विवेक-विचार से प्रीति करें श्रीर स्थिरचित्त वाला बने। [१-३, ६-७]

देखों तो, स्त्रियों में श्रासक्त हुए श्रनेक श्राणी श्रीर सन्त्र, दु.ख से पीडित होकर कितना परिताप उठाते हैं। स्त्रियों में विशेष असंग रखने वाला श्रज्ञानी पापकर्भ के चक्र में फंसता है। वह स्वय जीव हिंसा करके पाप करता है, यही नहीं, बिल्क दूसरे के पास करवाता है। वह श्रज्ञानी भिन्न फिर हो धन सम्पत्ति का संचय करने लगता है ग्रोर कामना से उत्पन्न गड्डे में फँसता जाता है, पापकर्भ इक्ट्टी करता जाता है। इससे परिणाम में वह दुम्तर नरक को प्राप्त करता है। इस लिये बुद्धिमान् भिन्न धर्म को श्रन्छी तरह समम कर, सब श्रोर से नि मंग होकर, कहीं भी श्रामक हुए विना विचरे श्रोर सब प्रकार की लालसा का स्थाग करके, सब जीवें के प्रति समभाव-पूर्ण दृष्ट रखकर किसी का प्रिय या श्रिष्य करने की इच्छा न रखे। [४-४, ७-१०]

वह निपिद्ध श्रज्ञ की कटापि इच्छा न करे श्रीर ऐसा करने वाले की संगति तक न करे। श्रपने श्रम्तर का विकास चाहने वाला वह भिद्ध किसी वस्तु की श्राकाचा रखे विना तथा जरा भी खिन्न हुए बिना, बाह्य शरीर को जीर्थ-शीर्थ होने दं पर जीवन की इच्छा रखकर पापकर्भ न करे। वह मटा श्रपनी श्रसहाय दशा का विचार करता रहे, इसी भावना में उसकी मुक्ति है।

यह मुक्ति कोडे मिथ्या वस्तु नहीं है, पर मर्बोत्तम वस्तु है। किन्तु चाहे जो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। स्त्री संभोग ने निवृत्त हुआ, अपरिश्रही, तथा छोटे-बड़े विषय अयत्य, चौर्य आदि पाषे। से रक्षा करने वाला भिन्नु ही मोन्न के कारण समाधि को निःमंशय श्राप्त करता है। इसलिये, भिन्नु श्रीति और अशीति पर विजय श्राप्त करे, धाम, उंड, ग्रमी, दंश (कीडों का काटना) आदि आरिश्विक कर्ष्टों से उरे विना, मन, वचन और काया को (पाप कमों से) सुरहित रस कर समाधि युक्त यने, और इस प्रभार निमलचित्त वाला होरर मौका आने पर अपना पालन किया हुआ उत्तम धम दूसरों यो भलीभोनि समकाना हुआ विचरें। [११-५४]

संसार में नाना प्रकार की मान्यता को मानने यासे लोग विचाते हैं, उनमें से श्रनेक निष्प्रिय श्रारमा, फ्रियावाट या श्रक्तियावाट की चर्चा करते हैं श्रीर मीस का भी उपटेश देते हैं। परन्तु वे मोच्च के साधन धर्भ को नहीं जानते। वे तो मानी श्रजर-श्रमर ही हो इस प्रकार श्रज्ञान श्रीर मुद्रता पूर्वक पाप से जरा भी इरे बिना, कुटुन्वियों तथा धनाटि के मोह में बंधे रहते है श्रीर रातदिन दूमरो के शर्मार को कष्ट हो ऐसी प्रवृत्तिया श्रमयम से करते रहते हैं। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य तो सप्रधर्भ को समक कर, बन के बार्का ज्यों भिंह से नूर रहते हैं, वैसे पाप से दूर रहे । कारख यह कि समस्त पाप की प्रवृत्तियों में हिसा श्रनिवार्य है। श्रीर हिंसा में बैर बढ़ाने वाले, महापाप के कारख पापकमी का निश्चय ही बंध होता है, ज़िनके परिए।म में मनुष्य की दुःख से मुक्ति नहीं हानी। इस लिये, भिन्न जीवन या मरण की चिन्ता किये विना, किसी फल की इच्छा रक्ये विना तथा शरीर की समता छोड़ कर, मतिमान घाछाए (पवित्र श्राँर ज्ञानी का ताएपर्य है) महावीर के बताए हुए मार्ग पर निष्कपटता से चलकर, इस पापचकरूप दुस्तर संसार को पार करने का प्रयत्न करे। [१६-२४]

-- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ।



## ग्यारहवाँ अध्ययन 🖰

<del>-(</del>°)--

# मोक्ष मार्ग

श्री जग्बू स्वामी ने पूज़ा—

हे महामुनि! सब दुन्कों से मुक्ति देने वाला, भगवान् महाबीर का बताया हुआ उत्तम मार्ग आप जैसा जानते हैं, हमें कह सुनावें।

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

काष्यप ऋषि (महावीर) का वताया हुआ वह महा विकट मार्थ भेने जैसा सुना है, वैसा ही कमण कह सुनाता हूं । उसके अनुसार चलकर अनेक मनुष्य, दुस्तर समुद्रों को ज्यों व्यापारी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार अपार संसार को पार कर गये हैं और भविष्य में भी करेंगे । [ 1-६

पृथ्वी, जल, श्रिम, वायु, वनम्पति श्रीर त्रस, जीवी के ये हुँ भेट हैं। ये श्रापस में एक दूसरे के प्रति हिंसा परित्रह श्राटि के कारण कर्मवन्धन के निमित्त बनते हैं। बुद्धिमान् मनुष्य श्रपना उदाहरण जंकर सीचे कि मेरे समान श्रन्य प्राणी को भी दुःग्र नहीं सुहाता, इस लिये किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिये। ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह दिसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिसा का सिद्धानत भी ग्रही है, दसी को शांति या निवार्ण कहने हैं। [2-47]

परन्तु जब तक मनुष्यों में से सब प्रकार के दोप दूर नहीं होते, तब तक वे मन, वचन श्रींग काया से सम्पूर्ण श्रिहिंसा का पालन नहीं कर सकते। इस लिये, महाप्रज्ञ बुद्धिमान् मनुष्य जितेन्द्रिय होकर, विषय भोग से निवृत्त होवे श्रीर सयमादि में पराश्रमी होकर विचरे। वह श्रित कोध, मान, माया श्रीर लोभ से दूर रहे। संशेप में, वह समस्त श्रन्ते कार्यों का पालन करे श्रीर पापकर्भ त्याग है। वह तपाचरण में पराश्रमी वनकर निर्वाण को नज्ञों में चन्द्रमा के समान श्रेष्ट मानकर उसे प्राप्त करने में पुरुषार्थ करे। सूर्व प्राणियों का श्राधार स्थान यह जगत् है, उसी प्रकार जो बुद्ध होगये हैं श्रीर होंगे, उनका श्राधारस्थान निर्वाण ही है। इसलिये, इन्द्रियों का दमन करके, उस निर्वाण को ही प्राप्त करने में प्रयत्नशील बने। [१२, ३३–६, २२]

AMMONIMATION OF A ROSE SHOWS IN THE MARKET VALVANCE COM

महाप्रज्ञावान् बुद्धिमान् भिद्ध जो कुछ भिद्या मिले, उसी से श्रपना निर्वाह करे श्रीर निपिद्ध श्रन्न का त्याग करे। श्राणियों की हिंसा करके श्रथवा उसके ही लिये तैयार किया हुश्रा भोजन वह स्वीकार न करे। इस प्रकार मिश्रित श्रन्न श्रथवा जिसके विषय में शंका हो, ऐसा मिद्यान्न वह न ले। कोई हिंसा करता हो तो उसे किसी प्रकार मी श्रनुमित न दे। गांव श्रीर नगर में विचरते हुए श्रनेक ऐसे मींके श्रा जाते हैं। गावों में श्रनेक लोग टान देने के लियें, सावद्य-श्रगृहणीय भोजन तैयार कर लेते हैं, श्रव यदि भिद्य इसकी प्रशंसा करे तो ऐसे कार्य को उत्तेजन मिलता है, श्रीर यदि इसका विशेध करे तो किसी के पेट पर लात पढ़ती है। इसलिये, कुछ भी किये विना, वह तो श्रपनी इन्द्रियों का टमन करता हुश्रा विचरे। [१३-२१]

इस प्रकार, जो भिन्नु श्रपनी श्रातमा की (पाप प्रवृत्ति से ) रक्षा करने में तत्पर हो, सटा इन्द्रिय निग्रही हो, संसार अव्यक्ष के प्रवाह को जिसने यथाशक्ति रोक दिया हो, मर्वथा पाप रहित हो वही शुद्ध परिपूर्ण श्रीर उत्तम धर्भ का उपदेश दें सकता है। वही भिन्न संसार प्रवाह में फॅसे हुए श्रीर श्रपने कार्यों से दुःखी प्राणियों को जगत के निर्दिष्ट स्थान निर्वाणिहीप को बना सकता है [२२-४]

इस को न जानने वाले श्रीर स्वय श्रज्ञानी होने पर भी श्रपने को ज्ञानी मानने वाले श्रीर लोगो को ऐसा प्रश्ट करने वाले मनुष्य समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। वे चाहे जैमा निष्डि श्रज्ञ स्वीकार कर लेते हैं श्रीर फिर ध्यान करते थेठते हैं। किन्तु इन सिध्यामित श्रनार्थ श्रमणों का ध्यान बुगला श्राटि की भांति विषय-प्राप्ति के लिये ही होना है, श्रनण्य वह पाप-पूर्ण श्रीर श्रधम होता है। ऐसे श्रनुभवहीन लाग समाधि को श्राप्त नहीं कर सकते। शृद्ध मार्ग का उद्धंघन करके, उन्मार्ग पर चलने वाले वे लोग दुख श्रीर विनाश को ही श्राप्त होते हैं। फूटी नाव में बैट कर पार जाने के इच्छुक जन्म से श्रन्धे मनुष्य के समान वे श्रध बीच में ही संगार प्रवाह में पडकर नाश को श्राप्त होते हैं। [२१-२१]

परन्तु, काण्यप (महावीर) के उपदेश दिये हुए इस धर्म की शरण सेकर मितमान भिन्न संमार के महा भावाह को पार कर जाता है। यह तो श्रपनी श्रात्मा की रन्ना करता हुश्रा, छोटे-पट्टे विहों के सामने मेरू के समान श्रकिपन रहता हुश्रा, श्रीर मृखु की श्रितीना करता हुश्रा श्रानन्द से विचरता है। [32, 30, 34]

--ऐमा श्री सुधर्मास्वामी ने करा।



### बाहरवॉ अध्ययन —(०)—

# वादियों की चर्चा

श्री सुधर्मास्यामी कहने लगे —

हे श्रायुष्यमान् । श्रव में लोंगों में प्रचलित वाहों के सम्बन्ध में कहता हूं, उसे मुन । इन सब के मुख्य चार भाग हो सकते हैं— (१) कियावाट (२) श्रक्तियावाट (३) विनयवाट, श्रीर (४) श्रज्ञातवाट । [१]

( श्रज्ञानवादी कहते हैं कि परलोक-स्वर्ग श्रीर नरक तथा श्रच्छे खेरे कमों के फज श्राटि के विषय में हम कुछ नहीं जान सकते, उनका श्रस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता, श्रथवा नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता) ये श्रज्ञानवादी तर्क-वितर्क में कुशल होते हुए की श्रसम्बद्ध वार्ते कहते हैं। श्रपनी शकाश्रों का वे पार न पा सके हैं। वे स्वयं श्रज्ञानी होने के कारण श्रज्ञानी लोगों को यों ही सूठ-मूठ समझते रहते हैं। [ २ ]

(विनयनाश श्राचार की श्रमेक तुच्छ श्रीर श्रमावश्यक वार्तों को ही सर्वस्व मान कर उसी में लीन रहते हैं, इसके सिवाय वे कुछ विचार ही नहीं सकते) ऐसे ये सत्य को श्रसत्य मानने वाले श्रीर साधु को श्रसाधु कहने वार्ते विनयवाश कियी के पूछने पर श्रपने मिद्धान्तों को मत्य बतलाने लगते हैं। [3]

( श्रक्रिय। वादी तो क्रिया या उसके फल में ही विश्वास नहीं करते र्थोर उनमें से कोई तो शात्मा को निष्क्रिय मानते हैं, कोई श्रात्मा को ही नहीं मानते । कुछ जगत् को मायारूप मानते हैं या ईश्वर, नियत, काल को प्राणी की त्रियात्रों के लिये जिम्मेटार मानते हैं। प्राणी कुछ नहीं करता या नहीं कर सकता, ऐसा वे मानते है।) ये श्रक्तियावादी कर्भ ग्रार उसके फल से डर कर कहते हैं कि किया टी नहीं हैं। श्रपने सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निश्चय न होने से वे कहते हैं कि यह तो हमें यो जान पडता है। पूछने पर वे निश्चित कुछ न बता कर कहते हैं कि यह तो टां पत्त की बात है, यह तो एक पत्त की बात है; ऐसा कहा करते है। कर्भ में छः इन्टियां करनी है (हम नहीं करने) ऐया कहते हैं। वेवृक्त अफ़ियावादी बहुत कुछ ऐसा ही (परस्पर विरुद्ध) कहते हैं।। उनके मत से नी सार। जगत ही वन्ध्य ( नियत बात से नया कुछ नहीं होता ) श्रीर नियत ( जां हुड़ होता है, उसका कुड़ फल नहीं है) है। उनके मत से सूर्य का उदय या घरत नहीं होता, चन्द्रमा बदता या घटता नहीं, निरये। बहती नहीं श्रीर हवा चलती नहीं <sup>1</sup> श्रांग्री वाला श्रन्था श्रीपक होते हुए भी कुछ नहीं देख सकता, उसी प्रकार ये विगडी बुढ़ि के श्रक्रियावादी किया होते हुए भी उसको देखने नहीं है। [ ४-= ]

श्रामे, ज्योतिष शास्त्र, स्वष्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, शत्रुनशास्त्र उत्पात-शास्त्र, श्रीर श्रष्टांग निमित्त शास्त्र का श्रान्यात्व उरमें
श्रुनेक लोग भविष्य की क्रिया श्रीर उत्पक्ते फल को जान ही लेते हैं
सिन्ता है शतों भी श्रिकियावादी को ऐसा ही कहें ने कि सब शास्त्र पूर्व थोडे ही है शबे तो स्वय शास्त्रों को जानते ही नहीं, फिर तो
उन्हें कुठ कहने में कुछ बाधा नहीं श्राती। [१-१०] किन्तु, जगत् का मन्य विचार करने वाले श्रमण श्रीर वाह्मण ऐसे ही कहते है कि दुश्य नो श्रपने किये से ही होता है, दूमरे के किये से नहीं । इसी प्रकार मोह मी नान श्रीर उसके श्रमुसार शाचरण से ही प्राप्त होना है । [ ६१ ]

प्रजा को जो मनुष्य ऐसा हिनकर टपदेश देते है, वे ही इस जगत् के चहुरूप नायक है। उन्होंने इस संमार को भी शाश्वत कहा है, जिसमें राचस, देव, सुर, गान्धर्व से संकर श्राकाशगामी या पृथ्वी पर रहने वाले जीक्षो को श्रपने श्रपने कमें के श्रनुसार सुप्य-दुप्त भोगते हुए जन्म-मरण प्राप्त होता रहता है। इस चक्र में से महा कष्ट से छुटकारा मिल सकता है। विपयो तथा कामभोगों में श्रायक्त श्रज्ञान प्राणी वारवार उसी को प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि कमें से कमें का च्य नहीं हो सकता। कोई विरला खिदमान मनुष्य ही श्रकमें से कमें का नाश करके इस चक्र का श्रन्त कर सकता है। [१२-३१]

जिसको इस चक्रमें से छूटना हो वह वैसे ही जगत के ज्यांति-स्वरूप श्रीर धर्म का मानुकार करके उसे प्रकट करने वाले महान्माओं के निकट रहे क्यों कि वे ही श्रपने को तथा संसार को जीवो की गति (भिवष्य की जन्मे-स्थिति) श्रीर श्रगति (मुक्तावस्था) को, जन्म तथा मरण को, शाश्वत तथा श्रशाश्वत को श्रीर मनुष्य के पर जन्म को जानते हैं। वे श्रास्त्रव (श्रात्मा में कर्मों का प्रवेश) संवर, (कर्मों को श्रात्मा में प्रवेश होने से रोकना) श्रीर निर्जरा (कर्म-नाश) को जानते हैं। वे जगत् के श्रतीत, वर्तमान श्रीर श्रनागत के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं, वे ही इस जगत् के नेता है। उनका नेता कोई नहीं है। [१६, १६-२१]

वे छोटे-वडे सब प्राणियों को श्रीर सारे जगत् को श्रपने समान सममते हैं। वे स्वयं किसी की हिसा करते नहीं श्रीर दूसरे से कराते भी नहीं है। सर्व काल में जितेन्द्रिय रहकर श्रीर मोचमार्ग के लिये तत्पर होकर वे वीरपट को प्राप्त किये होते हैं। इस महा गहन संसार में वे ही केवल जागृत रहते हैं। उनको शब्द, रूप, रस, गन्ध श्राटि विपयो मे राग या द्वेप नहीं होता वैसे ही जीवन या मरण की भी इच्छा नही होती। संयम से मुरित्तित वे मजुष्य, स्वयं ही श्रथवा श्रन्य किमी के पास से गत्य जानकर, इस संसार से मुक्त होते हैं। वे ही किप्रावाद का उपदेश देने तथा व्यूसरे को संसार समुद्द से बचाने में समर्थ होते हैं।

- ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।



#### तेरहवॉ अध्ययन

-(0)-

### कुछ स्पष्ट बातें

श्री सुधर्मास्वामी ने कहा---

शव में तुमको मनुष्यो के विविध प्रकार के स्वभाव के सम्बन्ध कुळ स्पष्ट बार्ले कह सुनाता हूँ। रात्रि दिवस प्रयत्नशील तथागतो के पास से सद्धमें जानते हुए भी कितने ही श्रधमीं भिन्न बताए हुए समाधि मार्ग का श्राचरण नहीं करते, बल्कि श्रपने उपदेशक को ही चाहे जैसों बातें कह सुनाते हैं, श्रथवा श्रथ जानने पर भी श्रपनी इच्छा के श्रनुसार श्रथ करते हैं श्रीर परमार्थ को हुपाते हैं, या श्रपने को शंका हो तो (दूसरे जानकार के पास से खुलासा कराने के बदले में) मूठ बोलते हैं श्रीर वैसा ही श्राचाण करते हैं। ऐसे मायावी दुनन नाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा ग्रम समक्त लो। [१-४]

श्रीर, कितने ही श्रिममानी श्रिपने में सच्ची शक्ति न होने पर भी न्यर्थ ही श्रपनी बढ़ाई करते हैं और दूसरों को श्रपनी परङ्गाई के समान तुच्छ समभते है, श्रयवा सन्यासी भिन्न बन जाने पर भी श्रपने बाह्मण, चत्रिय, उत्र (जो चित्रय श्रारचक श्रीर उत्र द्राड भारण करने वाले थे, बे उत्र कहाते थे) श्रीर लिच्छ्वी कुल का श्रीभम न करते हैं। ऐसे मनुष्य सन्यासी होते हुए भी गृहस्य का

श्राचरण करने वाले कहें जाते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होना श्रशक्य है क्योंकि बहुत समय तक ज्ञान श्रीर चारित्र के श्राचरण के सिवाय जाति या कुल किसी को बचा नहीं सकते। [ =-१६ ]

काई भिद्ध भने ही भाषा पर श्रिषकार रखने वाला प्रतिभा-वान् पंडित हो या प्रजावान् विचारक हो पर यदि वह श्रपनी दृद्धि श्रथवा विभूति के कारण मद में श्राकर दूसरे का तिरस्कार करें तो वह प्रजावान् होने पर भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। इस लिखे, भिद्ध प्रजामद, तपामद, गोत्रमद श्रीर धनमद को न करें। जो मद नहीं करता, वह पंडित श्रीर उत्तम सत्त्वयाला (सान्त्रिक)। हैं। गोत्र श्रादि मदो से पर रहने वाले महर्षि ही गोत्र से रहित परम गति को प्राप्त होते हैं। [१२-१६]

जो भिन्न श्रपने सर्वस्व का त्याम करके जो कुछ रूपा सूचा श्राहार मिले उसी पर रहने वाला होने पर भी यदि मानप्रिय श्रीर श्रात्म-प्रशंसा की कामना रखनेवाला हो तो उसका सन्यास उसकी श्राजीविका ही है। ऐसा भिन्न ज्ञान प्राप्त किये विना ही वार बार इस संसार की प्राप्त करता है [ १२ ]

कितने ही भिद्य भगडालू, कलह प्रिय, उप और कोषी होते हैं। ये मगडों में से कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकने। भिद्युकों तो गुरु की श्राज्ञानुसार चलने वाला, लज्जाशील, श्रपने कर्नस्य में विद्युर, निष्कपट, मधुर द्यार मितभाषी, पुरुपार्थी गम्भीर, सरल क्षाचरण वाला श्रीर शान्त होना चाहिये। धर्म में स्थिर होने की

हैं रहता है। [४-७ ३६]

शांति प्रदायक कातिपूर्ण, धमें के रहस्य का जानकार भिन्न तो गात्र या नगर में अवेश करने के पश्चात्, श्रन्नपान की लालसा रक्षे विना, रति-ग्ररति दूर करके, सँघ में हो ग्रथवा श्रकेला हो पर कडोर सेयम में स्थिर रहकर श्रपनी श्रन्तिम एकाकी श्रसह।य श्रवस्था फी भादना करता हुआ दिचरे। वह स्दर्ये ही (शास्त्र से) समभ कर श्रथवा गुरु के पास सुनकर लोगों को हितकर उपदेश दे। परन्तु किसी के भाव को तर्क से जाने विना ही, चाहे जैसे चुड़ श्रीर श्रश्रद्धालु मनुष्य की उपदेश न देने लगे । मनुष्य के कर्भ श्रीर माव को समक्त कर उसके दुष्ट स्वभाव को दूर करने का प्रयत्न करे क्योंकि वे तो भयानक विषयों में हूवे हुए हरेते हैं। वह अपनी पुजा-प्रशंसा की कामना न करे श्रीर प्रिय श्रप्रिय की इच्छा भी न करे । इस प्रकार सब श्रनथों का ध्याग करके, मन से भी श्राकुल श्रथवा कुद न होकर सब प्राणियो के प्रति हिंसा का ध्याग करके, जीवन-मरण की इच्छा न करते हुए वह संसारचक से मुक्त होने तक विचरे । [ १८, २८-२३ ]

-ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा ६



### चौदहर्वा अध्ययन —(०) -

## , ज्ञान कैसे प्राप्त करे ?

श्री सुधर्मास्वामी बोले —

हे वत्स, श्रव भे तुभे कहता हूँ कि ज्ञान देसे प्राप्त करना । शास्त्रज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक कामभोगों की श्रासिक त्याग कर, प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्थ का पालन करता हुन्ना गुरु की श्राज्ञा में रहकर, प्रमादरहित होकर चारित्र की शिक्षा से। [१]

मोच के मूल कारण गुरु की भंगति की शिष्य मटा इच्छा रवि । गुरु की संगति के बिना संसार का श्रन्त वह नहीं कर सकता । सुमुद्ध श्रार बुद्धिमान शिष्य गुरु की संगति न छोड़े घयांकि जैसे बराबर पंख निकलने के पहिले ही बोसले के बाहर जाने वाले पत्नी के बच्चे को गिद्ध श्राटि उटा ले जाते हैं, वैसे ही धर्भ के सम्बन्ध में हद न हुए शिष्य को विधर्मी, गच्छ या संघ में से श्रालग होते ही वह हमारे वश्र में श्रा जायगा, ऐसा सोचकर हर धीते हैं। [२-४]

गुरु शिष्य को कठोर शब्द कहे तो भी गुरु के प्रति वह हैप स्कित्र रक्ले। निद्रा ग्रीर श्रालस्य लाग कर सदा श्रपनी शंकाणां का समाधान करने के लिये प्रयत्नशील रहे। वहा ग्रधवा छोटा, समान पद का ग्रथवा समान शवस्था का कोई भी उसे सियाना हो वह नी शादरपूर्वक ही सुने-समसे । हनना ही नहीं यहिक वह भूल करता हो तो घर की कामवाली दानी श्रथवा साधारण मृहस्थ भी उसको सुधारे तो फोध किये विना उसके श्रनुसार करे वर्योकि वन में मार्थ न जानने वाले को कोई मार्थ बनला दे तो उसमें उसका कल्याण ही है। धर्म के सम्बन्ध में हउ न हुआ शिष्य आरम्भ में धर्म को नहीं जान सकता परन्तु जिन भगवान के उपदेश से समस पड़ने के बाद सूर्योदय पर शांकों से मार्थ दिखता है, वैसे ही वह धर्म को जान सकता है। [६-१३]

योग्य समय पर शिष्य गुरु से श्रपनी शंकाण पृष्ठे श्रोर वह जो बतलाचे, उसको केउली का मार्ग जान कर श्रपने हृज्य में स्थापित करे। इस मार्ग में पूर्ण गीति से स्थिर श्रीर श्रपनी तथा दूसरों की (हिंसा धार पाप से) रखा करने वाले गुरश्रों के पास ही शकाश्रों का योग्य समाधान हो सकता है। ऐसे त्रिलोकदर्शी मनुष्य ही धर्म को इस प्रकार कह सकते हैं कि फिर शिष्य को शंका नहीं होती। स्थान, शयन, श्रासन श्रीर पराक्रम के सम्बन्ध में योग्य श्राचरण श्रोर शुभाशुभ में विवेकपूर्ण गुरु भी शिष्याते समय प्रत्येक वात को गोल स्थेल कर समकावे। [१४-६४]

ऐसे गुरु के पाम से इच्छित ज्ञान सीखने वाला शिष्य ही प्रति-भावान् शौर कुशल होता है। ऐसा शिष्य शुद्ध मार्भ को प्राप्त करके, मोच की इच्छा रख कर, मब त्रयम्थावर जीवा के प्रति यप्रमादी और देपरित वनता है और तप और मीन का श्राचरण करता हुआ मीच को प्राप्त होता है। [१७]

गुरु के पास धर्म को बराबर समक्त कर, उसका रहस्य जान कर श्रीर उपको बरावर समक्तने के योग्य हो कर शिष्य दूसरो को उपदेश देने जावे श्रीर श्रम्छे-बुरे का विवेक रखकर गुरु के वचन की मर्यादा का उरलंबन न हो ऐसा उपदेश दे। इस मोसमार्थ का उपदेश कैसे दिया जाय, इसको जो जानता है, उस श्रद्धालु से सिद्धान्त को कोई हानि नहीं होती [२४-२४]

जो सत्य की चोरी नहीं करता, उसको हुपाता नहीं, श्रत्प श्रथं की वस्तु को महत्व नहीं बताता, तथा सूत्र या उसके श्रथं की वना-वट नहीं करता, वही मनुष्य सिद्धान्त का सन्चा रक्तक है। गुरु के प्रति भक्तिपूर्ण वह शिष्य गुरु के कहे हुए विचारों को सोचकर बरायर कह सुनाता है। [२६, २३]

जो शास्त्र को योग्य रीति से सममता है, जो तपम्बी है, जो धर्म को यथाक्रम जानता है, जिसका कथन प्रामाणिक है, जो दुशल धीर विवेक युक्त है, वही मोसमार्ग का उपदेश देने के योग्य है। धर्म का सात्तात्कार करके जो उपदेश देते हैं, वे बुद्धिमान् संसार का धन्त करा सकते हैं। प्रापनी तथा दूसरों की मुक्ति की साधनेवाले वे कठिन प्रक्षों धीर शंकाश्रो का समाधान कर सकते है। [२७, १८]

ज्ञानी पुरुप ज्ञान के बदले में मान श्रादर या श्राजं कि की कामना न करें। सत्य को न लुपावे श्रीर न उसका लोप ही करें। श्रनर्थकारक धर्म का उपदेश न दे; मृठे सिद्धान्तों की तिरस्कारपूर्वक हंमी न करें, सत्य को भी कठोरता पूर्वक न कहे श्रीर श्रपंनी प्रशंसा न करें। श्रपने को जिम बात की शंका न हों, उसके विषय में हुरा श्रह न रखे श्रीर स्याद्वाट (विभज्यवाट) का श्रनुकरण करें। प्रज्ञावान् पुरुप समतापूर्वक प्रत्येक विषय में, यह श्रमुक दृष्टि से ऐसा है, धार श्रमुक दृष्टि से धार श्मुक दृष्टि से धार श्रमुक दृष्टि से धार श्रमुक

ध्रपने उपदेश को शिष्य कटाचित उलटा समके तो भी उस विना कठोर शब्द कहे शांति पूर्वक उसको फिर समभावे, परन्तु कभी भी ध्रपशब्द कह कर उसका तिरस्कार न करें । [२३]

#### पन्द्रहवाँ अध्ययन

-(o)-

### उपसंहार

**-0.0-**

श्री सुधर्मास्वामी बोलें —

हे श्रायुष्यमान् । श्रव तक मैंने तुमे भगवान् महावीर के उपदेश दिये हुए संयमधर्म के विषयमें कहा है। साराशमें श्रव फहता हूं कि—

भगवान् महावीर श्रतीत, वर्तमान् श्रीर भविष्य को जानते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य दर्शन (श्रीर ज्ञान) के श्रन्तरायभूत कमी का श्रन्त कर दिया है। संशय का श्रन्त करने वाले भगवान् महावीरने इस श्रनुपम धर्म को कहा है। ऐसे उपदेशक जगह-जगह नहीं होते। उन्होंने प्रत्येक विषयमें यथार्थ उपदेश किया है। वे सदा सत्य से सम्पन्न श्रीर जीवों के प्रति मैत्रीयुक्त थे। [१-३]

जीवों के प्रति हैंप न करना ही संयमी मनुष्यों का सच्चा धमं है। बुद्धिमान् इस जगत् के पाप को जान कर उससे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे कर्म का यथार्थ स्वक्रप समम्म कर नया कर्म नहीं करते श्रोर इस प्रकार उनको नया कर्म-बन्धन नहीं होता। वारह भावना के योगसे विशुद्ध हुए श्रम्त करण वाला संयमी पुरुष नाव के समान किनारे पहुँच कर सब दुःखों से मुक्त हो जाता है। [४-७] टिप्पणी-वारह भावना—(१) श्रनित्य भावना—सव कुछ श्रनित्य है, ऐसा चिन्तन। (२) अशरण भावना—दुःख-मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता ऐमा चिन्तन। (३) संसार भावना-श्रवेक योनिवाला संसार दुस्तर है ऐसा चिन्तन। (४) एकव भावना – कमों का फल अवेले को ही भोगना है, ऐसा चिन्तन । (४) श्रन्यत्व भावना-शरीर से श्रात्मा श्रलग-स्वतन्त्र है, कोई किसी का नहीं- ऐसा चिन्तन (६) श्रशुचि भावना—यह देह श्रपवित्र है, ऐसा चिन्तन। (७) ष्रास्तव भावना--- प्रपनी प्रवृत्तियो से ही कर्भ थपने में प्रवेश करते हैं, ऐसा चिन्तन। (=) संवर भावना—कर्मों को शेक सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१) निर्जराभावना—कमी की तपादि से दूर का सकते हैं, ऐसा चिन्तन। (१०) लोकभावना-देव मनुष्य, श्रादि गतियो में सुख नहीं है, मुख तो मात्र लोक के शिखर पर सिद्धलोक में है, ऐसा चिन्तन । (१९) वोधि दुर्लभ भावना--भंसारमें श्रात्मा को सम्यग् ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है-ऐसा चिन्तन। (१२) धर्भ दुर्लभ भावना—धर्भ की प्राप्ति दुर्लभ है—ऐमा चिन्तन।

मनुष्य जन्म एक धानुषम श्रवसर है। मनुष्य जन्म सं न्युन होने वाले को फिर सम्यग् ज्ञान होना दुर्लभ है धाँर उसी प्रकार धर्म के रहम्य को प्राप्त करने की चित्तवृत्ति भी दुर्लभ है। एम धर्म की श्राराधना के लिये ही मनुष्यलोक में मनुष्यरूव हुए है। लोकोरण पर्भ पालन करनेवाला या तो एतन्त्र्य हो जाता है अथवा उत्तम गित को प्राप्त करता है। इसलिये, मनुष्य देह प्राप्त करके, कर्भ-नाण हों ऐसा पराफ्रम प्रकट परके. इन्द्रियों के प्रवाह को रोक कर विकार रहित होने का प्रयन्त करों क्योंकि इसके विना धर्भ मार्थ में आचरण असमत है। स्वी आदि काम भोग को फैसाने की जाल के समान है को गी न्सेत्रन नहीं करते, वे फिर संमार में गुनत (के समान) है। विषयेरद्धा का अन्त करने वाले पुरूप मनुष्यों के चहुरूप हैं, इसलिये 'अन्त ' को प्राप्त करने के लिये ही प्रयत्न करों। देखों, शक्षों का अन्त (धार) ही काम करना है और पहिया भी अन्त (धुरी) पर ही घूमता है। बुद्धिमान्-मनुष्य वस्तुओं के अन्त (जैसे, गांव का अन्त—वाहर रहना, आहार का अन्त—कर्गा-सूर्ग रााना, धेसे ही इच्छाओं का अन्त ) को सेवन करते के क्योंकि इससे ही संसार का अन्त हो नकता है। [१३,-२४,-=-२२]

इस प्रशार जिसने पूर्व के कभी की नष्ट कर िया है श्रीर नये नहीं वधने दिये, वही महावीर फिर जन्म-मरण नहीं प्राप्त करता । वायु जिस प्रकार श्रिष्ठ को पार कर जाती है, दसी प्रशार वह मनीरम कामभीगों को पार कर जाता है। उसे तो फिर कोई ंकएप ही नहीं रहता, उसी प्रकार जीने-मरने की इच्छा भी नहीं रहती। श्रियं तो वह जगत का चन्नुरूप हीता है। श्रपने कभों के कारण मोल-मार्थ का वह उपदेश देता है। वह उपदेश प्राण्यियों की योग्यता के श्रनुसार भिन्न भिन्न होता है। उसकी मान-श्राटर की चाहना नहीं होती। जो मनुष्य श्रुष्ठ परिपूर्ण, श्रीर सर्वेत्तम धर्म हा उपदेश देता है। श्रीर रवयं वर्भ का स्थान बना हो, उस प्रजावान तथागत के लिये श्रय हमारा जन्म (प्रीजनम) ही क्यों १ दि -१०-१, १६-२०]

उस उत्तम स्थान को कारयप ने कह बताया है। उसको प्राप्त करके कितने ही निश्चिन्त हुए बुद्धिमान् मनुष्यो ने शांति प्राप्त की है। सर्व साधु पुरुषो को सम्मत ऐसा वह मोनमार्थ कर्मस्पी शल्य को उखाड फैंकता है। इस दुर्वोध मार्थ के श्रन्त को प्रकट करने वाले मुक्त पुरुष पहिले होगये हैं श्रार दूसरे भी ऐसे सुन्प्र श्राचरण वाले श्रागे होगे। [२१, २४, २४]

—गुेमा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



## सोलहवाँ अध्ययन

## –(∘)– गाथाएँ

श्री सुधमस्वामी त्रागे कहने लगे-

इस प्रकार जो इन्द्रियनिग्रही हो, सुमुच्च हो, तथा शरीर पर ममता न रखने वाला हो, वही ब्राह्मण, श्रमण, भिच्च, या निर्जन्थ कहलाता है।

वह ब्राह्मण इस लिये कहाता है कि वह रागद्वेप, कलह, सूठी निंदा, चुगली, श्राह्मेप, संयम में श्रारति, विषयों में रिल, मायाचार श्रीर मूठ श्रादि सब पाप कमीं से रिहत होता है, मिध्या मान्यता के काटे से रिहत होता हैं, सम्यक् प्रवृति से युक्त होता है, सदा यत्नशील होता है, श्रापने कहवाण में तत्पर होता है, कभी क्रोध श्रायवा श्रीमान नहीं करता। [१]

वह श्रमण इस लिये कहाता है कि वह विन्नों से नहीं हारता, श्रीर सब प्रकार की श्राकांचा से रहित होता है। वह परिग्रह, हिंसा, सूर, मैथुन, कोध, मान, माया, लोभ, राग तथा द्वेपरूपी पाप के कारण जिन से पाप का बन्ध होता है श्रीर जो श्रात्मा को दूपित करते हैं उन सब से पहिलों से ही विरत्न होता है। [२]

वह मिन्नु इस लिये कहाता है कि वह ग्रिभमान से रहित नम्र है ता है ग्रीर गुरु का ग्राज्ञानुवर्ती होता है । वह विविध प्रकार के कचो तथा विन्नो से नहीं हारता । श्र यातम-योग से उसने श्रपना श्रन्त करण श्रुद्ध किया होता है। वह प्रयत्नशील, स्थिर चित्त श्रीर दूसरों के दिये हुए भोजन की मर्यादा में रह कर जीवन-निवांह करने वाला होता है। [३]

वह निर्श्रेथ इस लिये कहाना है कि वह श्रकंला (संन्यासी-न्यागी) होता है, एक को जाननेवाला (मोन श्रथवा धर्म को) होता है, जागृत होता है, पाप कमीं के प्रवाह को रोकनेवाला होता है। सुसंयत होता है, सम्यक् प्रवृत्ति से युक्त होता है, श्रात्म-तत्त्व को समम्मनेवाला होता है, विद्वान् होता है, इन्द्रियों की विपयो के तरफ की प्रवृत्ति श्रीर श्रनुकूल-प्रतिकृत विपयो तरफ राग-द्वेप दोनो के प्रवाह को रोकनेवाला होता है, प्रजा-सत्कार श्रीर लाभ की इच्छा से रहित होता है, धर्मार्थी होता है, धर्मां होता है, न्या समतापूर्वक श्राचरण करनेवाला होता है।

(भगवान महावीरने कहा है।) यह सब में ने कहा है, वैसा ही तुमे सममो वर्यों कि में ही भय से रज्ञा करनेवाला (सर्वज्ञ) हूं।

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।





# \* सूत्रकृतांग सूत्र \*

द्वितीय खण्ड



#### पहिला अध्ययन —(॰)—

### पुंडरीक

श्री सुधर्मान्वामी जम्बूस्वामी श्राटि को लच्य करके कहने लगे — भगवान् महावीर ने एक वार एक विचिन्न दृष्टान्त कहा था,

भगवान् महावीर ने एक वार एक विचित्र हप्टान्त कहा था, तुम उसे सुनो ।

एक सरोवर पानी श्रीर कीचड़ से भरा हुश्रा, सक्रेट कमल से पिर्पूर्ण, श्रित सुन्टर श्रीर मनोहर था। उसमे श्रिनेक सुन्टर श्रेष्ठ सफेट कमल लगे हुए थे उनके वीचोवीच सरोवर के मन्य में उन सब कमलों से श्राकार, रंग, गंध, रस, श्रीर कोमलता में बढ़ा-चढ़ा श्रीर बीच में होने से परम दर्शनीय श्रीर मनोहर था। [१]

पूर्व दिशा से एक पुरुष उस सरोवर को श्राया, उसकी दृष्टि उस सुन्दर बढ़े कमल पर गई। उसे देखकर वह कहने लगा—भै एक जानकार, कुशल, पंडित, विवेकी बुद्धिमान्, प्रोंढ़, मार्ग पर ही चलने वाला श्रीर मार्ग तथा उसके ऊंच-नीच को जानने वाला मनुष्य हू, इसलिये भैं कमलो मे श्रेष्ट इस कमल को ले ही श्राऊ।

ं ऐसा सोचकर वह सरोवर में उतर पड़ा। पर ज्यों ज्यो वह श्रामे वड़ा त्यो त्यो पानी श्रोर कीचड बढ़ते गये श्रीर वह किनारे में द्रानिकल गया। वह उस कमल के पाम न पहुँच सका।

たべいという

श्रव न तो वह पीछा ही लौट सकता था श्रौर न पार ही जा सकता था। इस प्रकार वह सरोवर के बीच में ही कीचड़ में फूम गया। [२]

फिर दिल्ला दिशा से एक दूसरा पुरुष श्राया, उसने उस कमल श्रीर उसको लेने के लिये गये हुए उस पुरुष को बीच में फेमा हुश्रा देखा। पर उसकी श्रपेत्ता श्रपने को श्रधिक जानकार श्रीर श्रमुभवी मानकर खुद वह उस कमल को लेने के लिये उतरा पर वह भी पहिले रुप की तरह बीच में ही रह गया। [३]

इसी प्रकार पश्चिम दिशा से तीसरा श्रीर उत्तर दिशा से चौथा पुरुप श्राया पर वे भी उनके समान वीच में ही फैसे रह गये। [४-१]

वाद में राग हैप से रहित, (मंसार को) पार जाने की इच्छा वाता, जानकार, कुशल . ऐसा कोई भिन्न किसी दिशा या कोने में से वहां चला प्राया। उसने उस कमल तथा फॅमे हुए उन चामें की देखा। वह समक गया कि चारों अपने को जानकार तथा प्रशल मानका उस कमल को लेने जाते हुए कीचड़ में फस रह गये। इस कमल को लाने के लिये इस प्रकार न जाना चाहिये। ऐसा विचार करके उसने किनारे पर से ही कहा—'हे स्फेट कमल' उद कर यहां थ्रा।' इस पर दह कमल उसके पास थ्रा गिरा। [4]

इस कथा का ताल्यें कोई माधु-माध्वी के न ममक समने पर, भगवान् महावीर ने स्वयं ही इसका रहस्य इस प्रकर समकाया था।

इस दृष्टान्त में सरीवर ती यह संसार ही है, उनका पानी वर्भ पीर कीचड कामभीग है। सब सफेट कमल उनरमुटाय भीर दह श्रेष्ट यहा कमल राजा, विभिन्न वादी (मत-प्रचारक) वे चार पुरुष हैं श्रोर यह भिन्न दूमरा कोई नहीं पर सटधर्म ही है। किनारा संघ है, भिन्न का जुलाना धर्मोपटेश श्रोर कमल का आजाना निर्वाण-श्राप्त है। मतलब यह कि सट्धर्म के सिवाय श्रन्य कोई इस संसार में मोन नहीं दिला सकता। वे सब बादी खुद ही कर्म भीर काम-भोगों में फेंसे हुए होते हैं। वे दूसरी को निर्वाण श्राप्त करांथ, उसके पहिले वे ही इस संसार में इब मरते हैं। [ ७-६ ]

इस संसार में सत्र दिशाखों में धनेक मनुष्य अपने कर्मानुसार र्जेच-नीच जाति या गीत्र में कम-ज्याटा विभृति के साथ उपन्न होते हैं। उन सब में श्रधिक रूप, गुण, बल, श्रार धैभव युक्त ऐसा एक राजा होता है, वह श्रपनी प्रजा के भीतरी-बाहरी शब्रुश्रों से उसकी रचा करता हुआ प्रजा का पालन करता है। ( मुल में राजा की कितने ही विशेषण लगाये है, जैसे माना-पिता से सुपालित, मर्यांटा को कायम रखने वाला थ्रॉर स्वयं मर्यादाशील, प्रजा का पिता, पुरोहित, सेतु श्रॉर केतु, यन की प्राप्ति श्रोर उसके व्यय में कुशल, विलष्ट, दुर्वलों का रक्तक, विरोधी श्रोर शत्रुश्रो का नाशक, महाभारी-दुकाल से प्रजा को भयमुक्त करनेवाला, श्रपनी परिपद में इच्च-जातृ-काँरव-उग्र ग्रादि वंश के चृत्रिय बाह्मण सेनापतियों श्रीर मेंत्रियों को रखने वाला । ) उसकी सुख्याति सुनकर श्रनेक पंथ के श्रमण ब्राह्मण ऐसा सोचकर कि उसको श्रपने मत मे मिला लेंगे तो सारी प्रजा श्रपने मत में श्रा जावेगी श्रीर वह उसकी सुरा-सामग्री को श्रपने लिये मना न करेगा, वे उसके पास जाते हैं श्रीर कहते हैं कि श्रमुक धर्भ को भलीभाति जानते हैं। हमारा धर्भ इस प्रकार है---

'पैर के तले से ऊपर श्रोर सिर के वालों की जह से नीचे तथा चमडी तक जो शरीर है वहीं जीव है। शरीर के टिकने तक

ही जीव रहता है, ग्रीर उसके नाश होते ही जीव का भी श्रन्त हो जाता है। फिर लोग उसको जलाने के लिये ले जाते है। यांग से शरीर जल जाता है, हडूं ही पड़ें रह जाते हैं। उसकी शर्थी (तरगटी) श्रीर उसकी उठाने वाले चार मनुष्य रह जाते हैं। इम 'लिये शरीर से जीव श्रलग नहीं है । जो लोग ऐया कहते हैं कि जीव श्रीर शरीर श्रलग श्रलग हैं, उनसे पूछो तो कि वह जीव लग्या है, छोटा है, तिकीना है, चौंकोना है, लाल है पीला है दुर्शन्थी है, कड़वा है, तीला है, कठिन है, नरम है, भारी है, हलग ? स्यान में से तलवार को बाहर खींच कर बताने के समान कोई श्रात्मा को शरीर से श्रलग निकाल कर नहीं बता सकता श्रयवा तिल्ली में से तेल या दही में से मक्खन के ममान श्रलग निकाल कर नहीं वता सकता । इस लिये, हे भाइयों ! यह शरीर है तक जीव है। परलोक ग्राटि कुछ नहीं है क्यों कि मरने के वहां जानेवाला कोई नहीं रहता । इस लिये शारीर के रहने तय मारी, खोडी छेडी, जलाखो, पकाच्रो लूटो, र्छानी–मन भावे वही करो-पर सुखी हाँग्रो ।

इस प्रकार श्रनंक श्रविचारी मनुष्य प्रवज्या लेका श्रपंन किवत धर्म का उपटेश देने हैं। ये किया-श्रक्षिया, सुकृत-दुष्कृत, क्रमाण पाप, साधु-श्रमाधु, सिद्धि-श्रसिद्धि नरक या श्रनरक कुछ भी नहीं मानते (क्योंकि मृत्यु के बाद श्रात्मा तो रहता ही नहीं)। वे श्रनेक प्रवृतियों से कामभीगीं का सेवन करते रहते हैं। उन पर श्रदा रखनेवाले लोग कहने हैं, 'बाह, बहुत ठीक कहा, बिलकुल गल करा। है श्रमण, हैं बाह्मण, हैं श्रायुक्तान्, हम खानपान, सुखवाम, मिटाई, बन्म पात्र, कव्यन्त श्रीर रजोहरण श्रपंण करके श्रापका सकार करते हैं। इस प्रकार कितने ही (सुखोपभोग तथा) प्रजन-सल्कार के खालच से उस मार्ग में चले जाते हैं श्रोर फिर दूसरों को भी फॅसाते हैं। पहिले तो वे पापकर्भ का त्याग करने के लिये घरचार, पुत्र, पश्र, का त्याग करके भिन्नुक श्रमण हो जाते हैं परन्तु स्वयं इच्छाश्रो से पर न हो सकने से म्दर्य पापकर्भ करते हैं श्रोर दूसरों के पास करवाते है। ऐसे स्त्री श्रादि काम भोंगो में श्रासक्त लग्पट लुब्ध पुरुप श्रपने श्रापको मुक्त नहीं वर सकते श्रोर न दूसरों को ही। गृहसंसार छोडने पर भी श्रार्य मार्ग न प्राप्त हो सकने से चे न तो इस तरफ ही श्रा सकते हैं श्रीर न पार ही जा सकते हैं, पर बीच, में ही काम भोगों में फल जाते हैं।

इस ५%।र, 'जो शरीर है वही जीव है' यह मानने वाले 'नःजीवतच्छ्रगरवादी' का वर्णन समस्त्र हुआ । [ ह ]

श्रव पंचमहाभूत को मानवे वाले का वर्णन करते हैं। वे भी राजा के पास श्राकर कहते हैं 'हे राजन्! इस लोक में पंच महाभूत ही है, उनके श्रनुसार घाय के तिनके तक की सब वस्तुण् हम घटा सकते हैं। पंच महाभूत—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और श्राकाश हैं। उनके मिलने से सब पटार्थ-बनते हैं। पर ऊन पंच महाभूतों को किसी ने नहीं बनाया, वे तो श्रनादि श्रीर श्रविनाशी हैं। वे कार्यों को उत्पन्न करते हैं पर उनके लिये पुरोहित की जरूरत नहीं रहनी। वे स्वतन्त्र हैं। इनके शरीराकार इकट्टे होने पर छठा श्रात्मा उत्पन्न होता है श्रीर शरीर का नाश होते ही उसका भी वाश हो जाता है। जो वस्तु होती ही नहीं, उसकी उत्पन्ति नहीं होती श्रीर होती है उसका नाश नहीं होता। सब प्राणी, सब पटार्थ, श्रीर सारा संमार पंच महाभूतोंसे बना हुशा है श्रीर ये पच महाभृत ही तृणादि सभी

लोक प्रवृत्ति का मुख — साधन हैं। इसलिये, मनुष्य दुछ गर्गादेखरीदवाये, मारे-मराये, पकाये-पकवाये, श्रोर खुद मनुष्य को गरीद कर पकावाये तो उसमें कुछ दोप नहीं। इस प्रकार ये लोग भी किया-श्रक्तिया, सुकृत-दुष्कृत, कल्याण-पाप श्रादि कुछ न मानने के कारण विविध प्रवृत्तियो द्वारा विविध कामभोगों को भोगते रहते हैं। वे भी न तो इस श्रोर श्रा मकते हैं श्रीर न पार ही जा सकते हैं पर बीच में ही कामभोग में फॅसे रह जाते हैं। पंच महाम्तो बंग मानने वाले दूसरे पुरुप का वर्धन पूरा हुशा। [10]

श्रव ईश्वर को ही सब का कारण मानने वाला तीसरा पुरुष श्राता है। वह कहता है, संमार के सब पडायों का छादि ईश्वर है, ज्यन्त मी ईश्वर है । उनको ईश्वर ने बनाया है; वे ईश्वर में से उत्पन्न हु<sup>ग्</sup> है; ईश्वर के द्वारा प्रकाशित हुए हैं ग्रीर उसके श्राध्य पर ही रहते हैं. जैसे दुख दर्द शरीर में उत्पन्न होता है, श्रमीर में रहता है। श्रमण निर्मन्य के उपदेश दिये हुए, रचे हुए, श्रार प्रचलित याग्ह श्रंग रूपी गणि पिटक मिथ्या है, सन्य-यथार्थ नहीं हैं किन्तु हमारा यह सिद्वान्त सत्य श्रीर यथार्थ है। इस प्रशार सब सुद्ध मानने वाले वे किया – धक्रिया, सुकृत – दुःकृत श्रादि कुछ मानने नहीं है, इस कारण वे विविध प्रवृत्तियीं हारा विविध काम भोग भोगते रहते हैं। अपने इस मत को वे दूसरे हो नममाने हैं श्रीर सब जगह प्रचार करने हैं। पर वे पर्जी नम पीजरे में से नहीं छट सकता वैसे ही वे अपनी मोटी वृद्धि से ुपेटा होने वाले कर्म श्रीर दुःग्य से नहीं छूट सकते हैं श्रीर इस पार ्रिम्राने या उस पार चहुँचने के बजाय वे बीच में ही कामभोगों में ेफम जाते हैं। इस प्रभार ईंश्वर की सबका कारण मानने बाल ्रैर्नामरे पुरुष का वर्शन पूरा हुया । [ ११ ]

श्रव नियति को सबका कारण मानने वाला चौथा पुरुप श्राता है। वे कहते हैं कि 'इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक किया को र्थ्यार दूसरा श्रक्तिया को मानता है । दोनो एक ही वस्तु का कारण भिन्न भिन्न समक्तते हैं। उनमें जो मूर्व होता है, वह इस कारण को समक्सता है कि में जो दुख उठाता हूँ, शोक को प्राप्त होवा हूं पिटता हूं, श्रौर, परिताप सहन करता हूं यह सब मेरे किये का फज़ है। उसी प्रकार दृशरा भी जब दुःखी होता है ख्रांर शोक को प्राप्त होता है, तो वह भी उसके किये का फल है। वह मृर्ख मनुष्य ऋपना तथा दूसरे के दुख का कारण यही मानता है। परन्तु बुद्धिमान् इसका कारण यह समभता है कि मुं जो कुछ भी दुख छोर शोक प्राप्त होता है, वह मेरे कमीं का फल नहीं, उसी प्रकार दूसरों को भी उनके दुख श्रीर शोक का कारण उनके कर्मों का फल नहीं है, यह सब नियति होनहार के श्र<u>नु</u>पार होता रहता है । ये सब त्रयस्थावर जीव नियति के कारण ही शरीर सम्वन्ध को प्राप्त करते है और बाल्य-यौदन, श्रधापन, लगडापन, रोग शोक ग्राटि श्रवस्था को भोगते हैं तथा उसी प्रकार नियति के कारण शरीर का त्याग करते हैं । वे किया-श्रकिया सुकृत इकृत श्रादि कुछ नहीं मानते । श्रीर इस कारण विविध प्रवृतियों से विविध कामभोगों को भोगते रहते है। इस कारण वे श्रनार्थ एक पार भी पहुँचने के वडतो में बीच में ही कामभागों में हुब मरते हैं । नियति को माननेवाले चौथे पुरुष का यह दर्शन पूरा हुन्ना ।

इस प्रकार वे प्रपनी बुद्धि, रुचि, तथा प्रकृति के धनुसार घरवार छोडकर धार्थ मार्ग को न प्राप्त करके बीच में ही काम भोगों में फम जाते हैं। [1]

4,

परन्तु संसार में कितने ही बुद्धिमान् मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो विवेक-विचार से संसार के पढार्थ श्रीर भोगों का स्वरूप जान लेते हैं। वे देखते है कि मनुष्य खेत, घर, धन, सापत्ति मणिमाणिक श्रादि पडार्थ तथा शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध श्रादि विपर्यो तथा कामभोगो को श्रपना श्रीर श्रपने को उपका मानते हैं, दिन्तु वास्तव में उनको श्रपना नहीं कहा जा सकता क्यों कि जब रोग, शोक श्राहि श्रपने न चाहने श्रार बुरे लगने पर भी श्राते हैं तो कोई कामभीगी को जाकर कहने लगे कि, "कामभोगो ! इस दु खपूर्ण व्याधि को तुम ले लो क्यों कि सुके वडी पीडा हो रही है " तो नमार के सगस्त कामभोग उसके दुग्व श्रथवा ब्याधिको लेने में श्रममर्थ रहते है । फिर, कई वार मनुष्य ही कामभोगी को छोडकर चला जाता है नो कई बार काम भोग उसको छोडकर चले जाते हैं। इस लिये, चाम्तव में प्रिय से प्रिय कामभीग भी ग्रपना नहीं है श्रीर न हम उनके ही । तो फिर हम उनमें इतनी ममना क्यों रक्के १ ऐसा सीचकर वे उनका त्याग कर देने हैं।

उत्तर बताये हुए पटार्थ तो यहिरंग है। इनकी श्रंपेश भी नीचे की बन्तुएँ श्रांत निकट मानी कार्ती हैं, असे माता पिता, स्त्री, बहिन, पुत्र, पुत्रियाँ, पोत्र, पुत्रवधुर्ष, सित्र, कुटुमी श्रांर पिनित जन। मनुष्य समसता है कि ये सम्बन्धी उनके हे और वह उनका। परन्तु जब रीग श्रांदि दुग्व श्रा जाते हैं तो दूमरा कांडे उसकी नहीं ले सकता श्रांर न दूसरा दूसरे का किया हुशा भीग समता है। मनुष्य श्रकेला जनम लेता श्रीर श्रकेला मरता है-दूर्मी योनियों में जाता है। प्रयेक के रागहेप, ज्ञान, चिंतन श्रांर नेटना स्वतन्त्र होती है। कभी वह सम्बन्धियों वो छोडवर चला जाता है

तो कभी वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसिलये, ये निकट जान पड़ने वाले मायन्त्री भी शवने से भिन्न हैं श्रार हम उनसे भिन्न हैं। तो फिर इनमे समता उद्यो रक्षें ? ऐया भोचकर वे उनका त्याग कर देते हैं।

श्रागे नीचे की वम्तुष् तो श्रपने इन साविश्यों की श्रीता भी निकट की मानी जानी हैं, मेरा हाय, मेरा पैर, मेरी जाघ. मेरा पेट, मेरा स्त्रभात्र, मेरा बल, मेरा रंग, मेरी कांति श्रादि । मनुष्य इन सबको श्रपना सममकर इनके प्रति ममता रखता है किन्तु वे श्रवस्था के जाते ही श्रपने को द्वरा लगने पर भी जीखे हो जाते हैं, संधिया दीली पह जाती हैं, बाल सफेट हो जाते हैं, चाहे जैसा सुन्दर रूराग श्रीर श्रंगों से शुक्त विविध श्राहारादि से पुष्ट शरीर भी समय वीतने पर त्याद्य वृक्षाजनक हो जाता है।

ऐमा देखका वे बुद्धिमान मनुष्य उन मय परार्थों की श्रासिक्त को छोड कर भिज्ञाचर्या प्रक्रण करते है। कितने ही श्रपने सम्बन्धी श्रार मंपत्ति धन को त्याग कर भिज्ञाचर्या प्रक्रण करते है, दूसरे कितने ही जिनके मम्बन्धी श्रोर सम्बन्धि नहीं होते, वे श्रपनी ममता त्याग कर भिज्ञाचर्या ग्रहण करते है। [ १२ ]

फिर सद्गुर की शरण लेकर सद्धमं का ज्ञान प्राप्त कर वह भिन्न जानता है कि यह जगत त्रस श्रीर स्थावर में विभवत है। इसमें पृथ्वी जल, श्रिप्त, वायु, वनस्पति श्रीर त्रम छ. प्रकार के समन्त जीवो के भेड़ श्रपने कर्मानुमार श्रा कर रहे है। ये छ प्रकार के जीव परस्पर श्रासक्ति और परिग्रह से होने वाली हिंसा श्रादि से कर्म बन्वन की प्राप्त होने है। परन्तु जैसे कोई सुके लक्डी श्राटि से पीटे, मेरा तिरस्कार करे या किसी तरह से कप्ट दे, मार डाले या सिर्फ वाल ही उखाडे तो मुक्ते दु.ख होता है, वैसे ही दूमरे जीवों को दुख होता है। इस लिये, किसी जीव की हिंसा न करे किसी प्राणी को मारे-पीटे नहीं, कप्ट न दे जबरदस्ती से उससे काम न ले थ्रीर कप्ट देकर उसको न पाजे। जो श्रारिहंत पहिले हो गये हैं. वर्तमान में है श्रथवा भविष्य मे होगे वे सब ऐसा ही कहते थ्रीर ऐसा ही उपदेश देते है। यह धर्म ध्रुव है, शाश्वत है थ्रीर समग्र लोक का स्वरूप जानकर श्रमुभवी तीर्थंकरों ने कहा है।

ऐसा जानकर वह भिन्न श्राहिंसा धर्म का पूर्ण पालन करने की इच्छा से हिंसा, परिग्रह श्राटि पाच महापापो से विरक्त हो जाता है। त्रन-स्थावर जीवो की नीनो प्रकार से हिंसा नहीं करता श्रीर उमी प्रकार कामभोग के पटार्थों का नीनो प्रकार से परिग्रह नहीं करता। वह शब्द, रूप, गध रस श्रीर स्पर्श श्राटि विषयों की मूर्छ का त्याग देता है श्रीर क्रोध, मान माया, लोभ, रागहेप, कलह निटा, चुगली श्राटि को त्याग देता है। वह स्थम में श्रशीत नहीं करता, कपट से श्रमत्य नहीं बोलता, श्रीर मिथ्या सिद्धान्तों में श्रद्धा नहीं रखता। संदेप में वह भिन्न संस्थार श्राप्ति के पाप-स्थानों से तीनों प्रकार से निवृत्त होकर विरक्त हो जाता है।

टिप्य ग्री-पापम्थान श्रहारह है—(१) हिंमा (२) श्रमत्य (३) चींगी

• (४) मेशुन (४) पिग्रह (६) फोध (७) मान (६) माया
(कपट) (६) लोभ (१०) राग (१९) हेप (१२) पन्तर
(१३) श्रम्यात्यान (मृहा श्राक्तेप) (१४) पेशुन्य (चुगली)
(१५) रित-श्ररित (१६) परपिरवाद (दूसरों की निद्रा)
(१०) मायामिथ्यात्व (१६) मिध्यादर्शनशाल्य (सुगुर, बुद्रिन,
कुभ की सक्ते मानना)

्वह जानता है कि जगत् में साधारणतया गृहस्थ श्रीर श्रनेक श्रमण बाह्मण हिंसापरिग्रहादि से युक्त होते हैं। वे तीनों प्रकार से प्राणियों की हिंसा श्रीर कामभोग सम्बन्धी जह—चेतन पदार्थों के परिग्रह से निवृत्त नहीं होते, परन्तु मुसे तो श्रहिंसक श्रीर श्रपरिग्रही होना है। मेरा सन्यासी जीवन यद्यपि उन हिंसा परिग्रहादि से युक्त गृहस्थों श्रादि के श्राधार पर बीतता है पर वे पहिले भी हिंसा श्रादि से रहित नहीं थे, श्रव भी वैसे ही है। ऐसा सोचकर वह भिद्य श्रिर-रत्ता के योग्य ही उनका श्राधार लेकर श्रपने मार्ग में प्रयत्नशील रहता है।

ि भिन्नुजीवन में श्राहारशुद्धि ही मुख्य होती है, इसलिये वह इस विपय में बहुत सावधानी रखता है। गृहस्थों के श्रपने लिये ही तैयार किये हुए भोजन में से वढ़ा-घटा माग लाकर श्रपना निर्वाह है। वह जानता है कि गृहस्थो के यहां अपने लिये श्रथवा 'जुडुम्बियों के लिये भोजन तैयार करने की प्रथवा संग्रह कर रखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा दूसरे ने श्रपने लिये तैयार हुआ श्रोर उसमे से बढ़ा हुश्रा, देने वाले, लेने वाजे श्रीर करने-तीनो के टोपों से रहित, पवित्र, प्रासुक (निर्जीव), हिंसा से रहित्, भिन्ना माग कर लाया हुन्ना, साधु जान कर दिया हुन्ना, श्रनेक स्थानों से थोडा थोड़ा गौचरी किया हुआ मोजन ही उस को प्राह्म होता है। उस भोजन को वह भूख के प्रयोजन से, दीपक को तेल श्रीर फोडे पर जेप की श्रावश्यकता के समान भावना रख कर संयम की रचा के लिये ही साप के बिल में घुसने के समान (मुंह म्बाट लिये बिना) खाता है। खाने के समय खाता है, पीने के समय पीता है, तथा दूसरी पहिनने सोने की सब कियाएं वह भिच्च योग्य समय पर करता है।

टिप्पणी-भिन्न को श्रन्नपान को श्राप्त करने में 'गवेपणा', स्वीकार करने में 'गवेपणा' श्रोर उसकी भोगने में 'परिभोगेपणा' से सावधान रहना चाहिये। भिन्नान्न की गवेपणा में वह टाता (गृहस्थ) सम्वन्धी १६ उद्गम दोप श्रीर ग्राहक (साधु) के १६ उत्पादन दोप छोडे। ग्रह्णैपणा के दाता श्रीर ग्राहक के दस दोप छोडे श्रीर परिभोगेपणा के दोप साधु भिन्नन्न भोगते समय छोड़े।

१६ उद्गमदीप—(१) श्राधाकर्मिक—जो भोजन गृहम्य ने सब सम्प्रदायों के साधुश्रों को उद्देश्य कर बनाया हो। (२) उद्देशिक—साधु के ग्राने पर उसके लिये ही मिश्रण कर (गुड-घी श्रादि से ) बनाया हो। (३) पूर्तिकर्म-श्राधा-कर्मिक ग्रांटि से मिश्रित। (४) मिश्रकर्भ- थोड़ा ग्रपने लिये थोडा साधु के लिये इस प्रकार मिश्रित पहिले से ही पकावे। (१) म्थापना कर्म-साधु श्रावेगा तव उसे दूँगा ऐसा सोच कर श्रलग रखा हुआ। (६) अभृतिक—संकल्प करके उपहारस्त्र दी हुई भिन्ना। (७) प्रादुष्करण—प्रकाश करके ग्रंधेरे में से लाकर भिना देना। (८) कीत-साउ के लिये खरीटी हुई। (१) प्रामित्य—उधार लाकर टी हुई। (१०) परावृत्त-श्रपने यहां का हत्का पडोमी को टंकर उससे वन्ते में श्रन्छा लाकर देना। (१६) श्रन्याहत-श्रपने घर ग्रथवा गाव से लाकर साधु के स्थान पर लाकर रेना। (१२) उद्भिन्न-कोठा कोठी में लीप कर बंद किया हुगा उरगाड कर देना। (१३) मालाहन —माल-मचान पारि र्ऊंची जगट पर राया हुआ नैंथेनी शादि से उतार वर देना ।

(१४) श्राच्छेद्य-दुर्वल श्रथवा नीमर के पामसे छीन-छुड़ा कर देना । (१४) श्रनियृष्ट —दो-नीन मालिक की वस्तु एक दूमरे से विना पूछे देना । (१६) श्रध्यवप्र—पकते हुए भोजन में साधु को देख कर श्रीर दाल देना ।

१६ उत्पाटनरोप-(१) धात्रीकर्भ-श्राहार प्राप्ति के लिये गृहम्य के वालक को टाई के समान खेलावे ! (२) द्त-गृहस्य के मध्यन्त्रियों के समाचार ला हैं। (३) निमित्त-सुख-दुःख, लाभ, हानि, का भविष्य वतावे । (४)—श्राजीविक— स्वयं टाता के जाति-कुत्त का है ऐया कहे। (१) वनीपक--गृहस्थ श्रीर उसकी इष्ट वन्तु की प्रशंमा करे, श्रपना टुख यकट करे इत्यादि । (६) चिक्तिया—दवाई करे । (७) कोधिपरड--शाप शादि की धमकी दे। (=) मानिपेंट--में ने तो तेरे यहां से ग्राहार लेने की होड़ लगाई है ऐसा फहे।(१) मायापिएड-चेप श्रादि चडलकर श्रावे।(१०) लोभिपरड-रत्नयुक्त भोजन प्राप्ति का प्रयत्न करे । (११) . सस्तवपिंड-म्राहार जेने के पहिले श्रथवा पीझे गृहस्थ की रतुति फेरे । (१२) विद्यार्षिड—विद्या के द्वारा प्राप्त फरे । (१३) मेत्रपिंड—मेत्र ग्राटि द्वारा प्राप्त करे। (१४) चूर्णयोग— वशीकरण श्रादि के चूर्ज सिरा कर प्राप्त करे। (१४) योग-पिंड—श्रदश्य होने ग्राटि के लिये ग्रेंजन श्राटि योग सिखा दे। (१६) मृलकर्म---मघा, मृल श्रादि नचत्रो की शाति के लिये मृल थादि से स्नान थादि धनुष्ठान सिखा दे।

्र महर्षेपणा के दस दोप—(१) शकित—दाता को घाहार देते सदोप-निर्दोप की शंका हो। (२) म्रक्ति—जल घाटि सचित पटार्थों से लगा हुआ। (३) निचिस—सचित पटार्थों के उपर श्रथवा बीच में रखा हुआ। (४) पिहित श्राहार श्रचित हो पर सचित पटार्थों से ढंका हुआ हो (अथवा इससे विपरीत)। (१) संहत—मचित पृथ्वी श्राटि पर से एकट्टा किया हुआ। (६) टायक—श्रयोग्य श्रवस्था के टाता के पास से लिया हुआ। (७) उन्मिश्रित—सचित पटार्थों से मिश्रित। (६) श्रपरिणत—वरावर न पका हुआ श्रथवा टो मालिक का होने से एक की सम्मित के विरुद्ध दिया हुआ। (६) लिप्त—टही, दृध श्रादि दृष्य जिनसे हाथ, बर्तन श्राटि भर जावें श्रीर बाद में हाथ धोने का कम करना पडे। (३०) छटित—टेते—टेते हुलता हुआ लेना।

#### परिसारीयणा के चार दोप--

(१) संयोजना—दूध, शकर, घी ग्राहि स्वाद के लिये मिला कर खाना। (२) ग्रप्रमाण जितना ग्राहार लेने की विधि हो उससे ग्रधिक खाना। (३) इंगाल-धूम-ग्रन्छा ग्राहार देने वाले की स्तुति ग्रीर हुरे ग्राहार देनेवाले की निंदा कर के खाना। (४) श्रकारण-गाम्नी में कहे हुए प्रसंगों के बाहर स्वादु श्राहार स्माना।

फिर वह भिन्न पहिले से ही यह इच्छा नहीं रगता कि मैं ने जो कुछ देखा है, सुना है, चिंतन किया है, जाना है उसके हारा, श्रथवा विधिपृर्वक किये हुए तप, नियम, ब्रह्मचर्य या संयम के निवांहार्थ ही जीवन व्यतीत करने से मैं इस देह को स्थाग कर, सब काम-भोग जिनके स्वाधीन हैं, ऐसा देव बनूं या सर्व प्रकार के श्रनिष्टों से रिहत सिद्ध होऊं या इस लोक में जन्म प्राप्त करूं न करूं।

मर्यादा का त्यान रखने वाला वह भिन्न . घूमते - घूमते जहां जाता है, वहा स्वभावतः धर्मीपदेश करता है। कोई प्रवच्या सेने को तैयार हो श्रथवा न हो तो भी सब सुनने की इच्छा रखने वालों को शांति, वैराग्य, निर्वाण, शांच, ऋजुता, मृदुता, लघुता, तथा सब जीवों, प्राणों, भूतों श्रोर सच्वों की श्रहिंसा का धर्म कह सुनाता है। टिप्पणी—यहा जीव, प्राण, भूत श्रोर सच्व समानार्थ हैं किन्तु भेट के लिये कोई २ - पंचेन्द्रिय जीवों को जीव, दो-तीन-चार इन्द्रिय जीवों को प्राण, वनस्पति के जीवों को भूत श्रीर पृथ्वी, जल, वायु तथा श्रक्ति के जीवों को सच्च मानते हैं।

वह भिन्न प्रत्न, पान, वस्त्र, स्थान, विस्तर या प्रत्य कामभोगों के लिये धर्मोपदेश नहीं देता किंतु प्रपने पूर्व कर्मों के कारण बिना ग्लानि के देता है।

ऐसे गुणवान भिन्नु के पास धर्म- सुनकर समम्कर पराक्रमी पुरुष उस धर्म में प्रवृत्त होते हैं उसके द्वारा सर्व शुभ साधन संपत्ति से युक्त होते हैं, सब पापस्थानो से निवृत्त होते हैं, श्रीर संपूण सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार धर्भ ही में प्रयोजन रखनेवाला, धर्मविद् तथा मोत्तपरायण कोई भिन्न ही कमलो मे श्रेष्ठ उस श्वेत कमल को प्राप्त कर सकता है, या न भी प्राप्त करे। कर्म संग तथा संसार का स्वरूप जानने वाला श्रीर सम्यक् प्रवृत्तियुक्त, श्रपने कल्याण में तत्पर, जिनेन्द्रिय वह भिन्न ध्रमण वाह्मण, जांत, टात गुप्त (श्रश्चभ प्रवृत्तियों से श्रपनी रक्षा करने वाला) सुक्त, ऋषि, सुनि, कृति, विद्वान, भिन्न, रुच्च (क्टोर संयम पालने वाला), सुसुन्न श्रोर चरण करण (पंच महाव्रत चरण श्रोर उनकी रेन्ना के के लिये समितिगुप्ति श्राटि करण) का पार जानने वाला कहलाता है। [१४-११]

nt i en na wina h na

- ऐसा श्रीसुधर्माम्वामी ने कहा।



#### दूसरा अध्ययन —(॰)—

### तेरह कियास्थान

(1)

श्री सुधर्मास्वामी कहने लगे-

हे श्रायुष्मान् । भगवान् महावीर के पास क्रियास्थान (कर्भवन्धन के स्थान) के सम्बन्धमें सुना हुश्रा उपदेश में यथाक्रम तुक्ते कहता हूं । उसमें मुख्यत धर्भ श्रीर श्रधभे दो स्थानो का वर्शन है। धर्भ का स्थान उपशम युक्त श्रीर श्रधभे का उसके विपरीत होता है।

जीव दूसरे जीवों-नारकी, तिर्थंच (पशु-पत्ती), मनुष्य श्रीर देव के प्रति १३ प्रकार से पाप करता है, इससे उसको कर्म का बन्ध होता है। इस कारण वे क्रियास्थान कहलाते हैं। वे निम्न है—

(१) ग्रर्थदंड प्रत्ययिक फियास्थान-- कुछ ' श्रर्थ ' (प्रयोजन) के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला फियास्थान । जैसे कोई ग्रपने या श्रपनो (माता-पिता श्रादि कुटुग्वी ग्रीर मित्र परिचित जग) के लिये त्रस स्थावर जीकों की हिंसा करे, करावे था श्रनुमति दे।

े (२) श्रनर्थढंड प्रत्यिक—ियना कुछ प्रयोजन के किये हुए पाप से प्राप्त होने वाला क्रिया स्थान । जैसे कोई श्रविवेकी मूर्ख मनुष्य विना किसी प्रयोजन के त्रस-स्थावर की हिंसा करे करावे या श्रनुमति दे ।

- (३) हिंसाटंड प्रत्ययिक-प्राणों की हिंसा के पाप के कारण से प्राप्त होने वाला क्रियास्थान । जैसे कोई मनुष्य ऐसा सोच कर कि श्रमुक प्राणी या मनुष्य ने मुक्ते, मेरे सम्बन्धियों को या श्रन्य को कष्ट टिया था, देता है या देगा, स्थावर त्रस जीवों की हिंसा करता है।
- (४) श्रकस्माहंड प्रत्ययिक—श्रनजान में हुए पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान । जैसे कोई मनुष्य मृग श्राटि जानवरों की शिकार करके श्राजीविका चलाता हो, वह किसी श्रन्य प्राणी को मृग जान कर वाण मार दे श्रीर इस प्रकार वह दूमरा प्राणी श्रनजान में मारा जावे, या कोई मनुष्य श्रनाज के खेतमें वेकाम घास नींदता हुश्रा श्रनजान में श्रनाज के पौधे ही को काट दे।
- (१) दृष्टि विषयित दंड प्रत्यिक—दृष्टि के चूकने से हुए पाप के कारण प्राप्त होनेवाला कियास्थान। जैसे कोई पुरुप ग्रपने मन्य-निधयों के साथ किसी गांव या नगरमें (इसके सिवाय मूलमें खेट-नदी या पहाड के किनारे का छोटा गांव, खर्वट-पर्वत से धिरा हुग्ना गांव, मंडल-जिसके चारों श्रोर योजन तक गांव न हो ऐसा गांव; द्रोणमुख-नदी या समुद्रके किनारे जहां पुर या ज्वार श्राक्ता हो वहां बसा हुग्रा गांव, पृट्टण-रत्न की खानवाला गांव, श्राश्रम-तापर्यों का बसा हुग्रा गांव, पृट्टण-रत्न की खानवाला गांव, श्राश्रम-तापर्यों का गांव, संनिवेश-व्यापारियों के कारवा या फांज का पहाव; निगम-व्यापारी विणकों की मडी श्रोर राजधानी) रहता हो, वहां चारों का धाडा गिरे तो उस समय चोर न हो उसे चार मान पर वह मार डाले।
  - (६) मृपावाट प्रत्ययिक मृठ बोलने के पाप मे कारण प्राप्त होने वाला कियास्थान। वैंसं कोई मनुष्य श्रपने स्वयं के लिये गा श्रपनो के लिये मृठ बोले, चुलावे या श्रनुमित है।

- (७) श्रदत्तादान प्रत्ययिक—चोरी करने के पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान । जैसे मनुष्य श्रपने स्वयं के लिये श्रथवा श्रपनों के लिये चोरी करे, करावे या श्रनुमति दे।
- (二) श्रध्यात्म प्रत्ययिक—क्रोधाटि विकारों के पाप के कारण प्राप्त होने वाला क्रियास्थान, जैसे कोई मनुष्य क्रोध, मान, माया, या लोभ इन चारों में से एक श्रथवा इन चारों दूपित मनोवृत्तियों से युक्त होकर, िसी के कप्ट न दिये जाने पर भी दीन, हीन, द्वेप-युक्त, खिन्न श्रीर श्रस्वस्थ होकर शोकसागर में ह्वा हुश्रा सिरपर हाथ रखकर चिन्तामान हो दुप्ट विचार करने लगे।
- (६) मान प्रत्ययिक—मान श्रहंकार के पाप के कारण प्राप्त हुशा कियास्थान । जैसे कोई मनुष्य श्रपनी जाति, कुल, घल, रूप तप ज्ञान, लाभ, ऐश्वर्य या प्रज्ञा श्रादि से मटमत्त होकर दूसरों की श्रवहेलना या तिरस्कार करे, श्रपनी प्रशंसा करे। ऐसा मनुष्य कूर, धमंडी, चपल श्रोर श्रभिमानी होता है। वह मरने के बाद एक योनि में से दूसरी योनि में श्रोर एक नरक में से दूसरे नरकमें भटकता रहता है।
- (१०) मिन्नदोप प्रत्ययिक—श्रपने कुटुग्चियों के प्रति विना कारण सीमा के बाहर क्रूरता का पाप करने के कारण प्राप्त होने वाला कियास्थान। जैसे कोई मजुष्य श्रपने माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री, पुत्र-पुत्री, श्रीर पुत्रवधु श्रादि के साथ रहता हो, उनको वह स्रोटे २ दोप के लिये भी कठिन सजा देता है जैसे उन्हें ठएडे पानी में दुवाने, उनके ऊपर गरम पानी ढाले, श्राग से ढांव दे या रस्सी श्रादि से मार मार कर उनका चमहा उधेड दे या लकड़ी श्रादि से उन को

पीटें। ऐसा मनुष्य जब तक घर में होता है, सब मनुष्य बढ़े हु खी रहते हैं और उसके बाहर जाते ही वे प्रसन्न होने हैं। वह बात बात में नाराज हो जाता है। चाहे जैसी सजा उनको देता है खोर उनकी पीठका मांस तक जल उठे ऐसे गरम वचन बोसता हैं।

(११) माया प्रत्यिक—माया छल-कपट के पाप के कारण प्राप्त होने वाला फियास्थान । कितने ही मनुष्य मायावी श्रीर कपटी होते हैं, उनके कोई काम सीधे नहीं होते । उनकी नियत दूपरों को घोषा देने की होती है। उनकी प्रश्नि गृह श्रीर गुप्त होती है। वे श्रन्थर से तुच्छ होने पर भी वाहर श्रच्छे होने का ढोग करते हैं। श्रायं होने पर भी वे श्रनायों की भाषाश्रो में (गुप्त संकेतों में) बोलते हैं पूछा हो उसका उत्तर न देकर कुछ दूसरा ही कहते हैं, कहना हो वह न कह कर कुछ श्रीर ही कहते हैं। उनका कपटी मन कभी निर्भल नहीं होता। वे श्रपने टोप कभी स्वीकार नहीं करते। न उनको फिर कहने का निश्चय ही वे करते है, न उनके प्रति निन्टा या घृणा ही वे प्रकट करते हैं श्रीर न वे यथायांग्य तपक्षी से उनका प्रायश्चित ही खेते हैं। ऐसे मनुष्यों का इस लांक्रमें कोई विश्वास नहीं करता श्रीर परलोक में भी वे नरक श्राट हीन गीन में यारवार जाते हैं।

(१२) लोभ प्रययिक-कामभोग ग्राटि विषयों मे ग्रासित के पाप के कारण प्राप्त होने वाला कियास्थान। कितने ही (तापम ग्रथवा साधु) ग्ररण्य में, ग्राश्रम में ग्रथवा गांव के वाहर रहने हैं श्रीर श्रनेक गुड़ कियाए श्रीर माधना करने हैं परन्तु वे पूर्ण संयमी नहीं होते श्राट न सब भूतप्राणियों की (कामना श्रीर हिंसा) से मर्बंधा विस्क्त होने हैं। वे सी श्राटि कामभोगों में श्रायक श्रीर मृद्धित रहते हैं। - አዛ - ២ - መ - መጥና ካለለለ አካለለለተለከ - ለኢትሌሌሌ

वे श्रपने साबन्य मे चाहे जैभी कृति-सच्ची यातें दूसरों को कहते फिरते हैं। जैसे, दूसरों को मारो पर हमें ने मारो; दूसरों को श्राज्ञा करी पर हम नहीं, दूसरों को श्राज्ञा करी पर हम नहीं, दूसरों को श्राण्ड हण्ड दो पर हमें नहीं। ये लोग कुछ समय तक कामभोग भोग कर नियत समय पर मृत्यु को प्राप्त होकर श्रमुर श्रार पातकियों के स्थान को प्राप्त होते हैं; बहा से खुटने पर वारवार जन्म से गृंगे- बहरे श्रंधे या निर्फ गृंगे होते हैं।

इन वारह फ्रियन्धानों मो मुमुद्ध श्रमणवाहाण श्रन्छी तरह समम का स्वाग दे क्योंकि ये सब श्रधमें के स्थान हैं।

है वास, अब भै तुभे तेरहवा ईयांपथिक किया स्थान कहता हूँ। पथिक ग्रर्धात् शुद्ध साधुजीवन (ईंग्यापथ) व्यतीत करने वाले मुनि से भी प्रनजान में प्रवर्थ होने वाली स्वाभाविक फ्रिया के कारण होने वाला पाप। श्रात्मभाव में स्थिर रहने के लिये सब प्रकार की मन, वचन शीर काया की प्रवृत्तिया सावधान हो कर करने वाले और इन्डियों को बरा से रखकर सब डोपों से अपने को बचाने वाले संबसी सुनि से भी पलको के हिलने के समान सुदम कियाएं हो ही जाती हैं, इससे उसे कर्न का बंब होता है। परन्तु वे कर्न प्रथम चए में वंधो हैं श्रीर धातमा के सम्बन्ध में श्राते है, दूसरे क्ला मे श्रनुभव हो जाता है ग्रीर तीसरे ज्या मे नाश हा जाता है। इस प्रकार भिच्न उन कर्मों से तो रहित हो जाता है। (प्रवृति मात्र से श्रात्मा में कर्न का प्रवेश होने के लिये मार्थ खुल जाता है। यदि वे प्रवृत्तियाँ कीय, लीम थ्राडि कपायो से हो तो कर्म श्रातमा से चिपक कर स्थिति को प्राप्त होते हैं ग्रान्यथा वे सख्त दीवाल पर फैंके जाने<sup>/</sup> वाले लक्कडी के गोले के ठप्पे समान तुरन्त ही मिट जाते हैं।)

परन्तु यह क्रियास्थान धर्भ का स्थान है, इस कारण सेवन करना चाहिये। भूतकाल में श्रारिहंतों श्रीर भगवन्तों ने इसका उपदेश दिया है श्रीर इसको सेवन किया है, वर्तमान में भी उपदेश देते श्रीर सेवन करते हैं श्रीर भविष्य में भी ऐसा ही करेंगे।

an anner inde un me a s

इन तेरह क्रियास्थानो को जो श्रिरहित श्रीर भगवंत पहिले हो गये हैं, वर्तमानमें हैं श्रीर भविष्यमे होगे, उन सब ने बतलाये हैं श्रीर इनका उपदेश दिया है, देते हैं श्रीर भविष्य में हैंगे।

## (२)

कितने ही लोग मंत्र, तंत्र, जारण, मारण, लच्चण, ज्योतिप...

श्राटि श्रनेक कुविद्याश्रों के द्वारा सिद्धिया प्राप्त करते हैं। इन सब विद्याश्रों को वे खानपान, वस्त्र, घरवार श्राटि उपभोग-सामग्री प्राप्त करने के लिये श्रीर विविध कामभोग भोगने के लिये ही करते है। ऐसी कुविद्याश्रों को करके वे श्रनार्थ कुमार्ग पर चलते हुए मृत्यु को प्राप्त होने पर श्रमुर श्रीर पातकी के स्थान को प्राप्त होने हैं, वाँ। से खूटने पर गूंगे, बहरे, या श्रंधे होरर जन्म खेते हैं।

कितने ही लोग किसी के अनुयायी, मेवक या नीकर बनकर (उनका विश्वास प्राप्त करके) उनका खून करके या मार-पीट कर उनका धन छीन कर अपने लिये आहार आदि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं।

कितने ही लोग मार्गटर्शक (रास्ता बताने वाले) बन कर यात्रियों को लूट-खसोट कर या चोर बन कर किसी के घर में खाट लगा कर या जेब काट कर अपने वा अपनों के लिये श्राहार श्राटि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। कितने ही लोग गडरिये बनकर में छे श्रादि प्राणियों को मार कर श्राहार श्रादि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं, कुछ कसाई बनकर पाढे श्रादि प्राणियों को मार-काट कर, जाल विछाने वाले बनकर हरिन श्रादि प्राणियों को मार-काट कर या चिडीमार बन कर पत्ती श्रादि प्राणियों को मार-काट कर, या मछुश्रा बनकर मर्च्छा श्रादि प्राणियों को मार-काट कर, या ग्वाला बन कर गाय श्रादि प्राणियों को मार कर, या गाय काटने वाले कमाई बन कर गाय श्रादि को मार-काट कर, या शिकारी कुते पालने वाले बन कर कुते श्रादि को मार-काट कर, या उस कुते वाले के सहायक बन कर कुते श्रादि प्राणियों को मार-काट कर,—ग्रपने या श्रपनो के लिये श्राहार श्रादि भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे श्रपने पापकर्मों से श्रपनी श्रधोगित करते हैं।

श्रीर सी, कितने ही लोग जब सभा में बैठे होते हैं तो श्रकारण ही ख़े हो कर कहते हैं, 'देख़ों, भें उस पश्ची को मारता हूं।' ऐसा कह कर वे तीतर, बटेर, लावा, कबूतर या कर्षिजल श्राटि प्राणियों को मार दालते हैं।

कितने ही लोग खेत-खंते या टारू-शराब के बेचने में मगड़ा हो जाने या किसी कारण से चिंद जाने से उस गृहस्थ प्रथवा उसके जड़कों के खेतों में खुट या दूमरों से श्राग लगवा देते हैं, या उनके ऊँट, गाय, घोड़े, गंधे श्रादि पशुश्रों के श्रंगों को खुट या दूसरों से कटवा देते हैं, या उनके पशुश्रों के वांडो को कॉंटों-फंखाडों से भग कर खुड़ या दूसरों से श्राग लगा देते हैं, या उनके कुंडल, मणि, मोती श्राटि बहुमृल्य वस्तुएँ खुद या दूसरों से लुटा देते हैं, या उनके घर पर श्राये हुए श्रमण-ब्राह्मणों के छन्न, दंड, पान्न श्राटि खुद या दूसरो से छिना लेते हैं। ऐसा करके वे महापाप कर्मों से

दूसरे विना कारण ही सब कुछ करते है श्रीर इस तरह श्रपनी श्रधोगति करते हैं।

कितने ही मनुष्य किसी श्रमण श्रयवा बाह्मण को धाया देग उसे चले जाने का इशारा कर देते हैं ग्रथवा उसे कठोर वचन सुनाते हैं। भित्तार्थ ग्राये हुए को कुछ देने के बदले में ये उसे कहते हैं कि मजदूरी करना पड़े या कुटुम्ब का पालन न कर सकता हो या श्रालसी वेकार नीच मनुष्य होने के कारण श्रमण होकर भटकता फिरता है। वे नास्तिक लोग इस जीवन की--पापी जीवन की प्रशंसा काते हैं। उन्हें परलोक से कुछ मतलब नहीं। ये नो श्रपने सुख के लिये दृपरों को चाहे जैसे दु.ख देते हैं पर जरा भी फिर कर देखते तक नहीं। वे बड़ी बड़ी प्रवृत्तियां श्रीर पापकर्भ करके मनुष्य जीवनके उत्तमीत्तम कामभोगों को भोगते है। खान पान, इस्प शयन त्रादि सब कुछ उनको समय पर चाहिये। नहा धोकर बलिकर्न करके, कौतुक (नजर-दृष्टि द्राप ग्रादि का उतार) भंगल (रार्थ, दृहि, सरमी श्रादि मांगलिक वस्तुश्रों का प्रात.में स्पर्श श्रादि) श्रांर प्रायश्रित (रात्रि के कुम्बप्ताटि के या प्राप्त. उटते समय के श्रपशारुन के निवा-रणार्ध) से निवृत होकर, बाल काडकर, वंडमाला, कंडीस, हार श्राडि मणिस्वर्णादि से श्रपना श्रुंगार करके वे मालायुक्त मुकुट की धारण करने हैं। उनका शरीर दढ श्रवयवों का मोता है। वे नये गडिया कपड़े पहिनते हैं श्रीर श्रेगीं पर चन्टन का लेप करते हैं। ये मुशोभिन तथा किलों से सुरक्षित भवना में सुशोभित सिहामनी पर

भैठकर, मुन्दर सियों श्रीर दासदामियों के बीचमें सारी रात प्रीपकें।

के प्रकारा में नाच गान चार वाजों के मधुर खालाप के साथ काम-भीगों में उत्तम भीगों को भीगने रहते हैं।

वे एक यो पुलाने हैं कि चार पांच मनुष्य विना कहे होए हाते हैं हार कहने लगने हैं कि, 'हे हंकों के विष ' कहिये, हम बमा परें हैं ऐसा देख कर धनार्थ पुरुष कहने हैं, ' धरे ' यह मनुष्य ती देव हैं, उसे देव भी पूजने हैं। यह तो देशों को भी जिलाने याला है और दूसरे भी धनेक उसके ध्यार पर जीते है।' पत्नु उसकी देख कर धार्य पुरुष सोचने है कि, ' ये शायन्त कहर कमों में प्रदृष हुए मुन्दे ध्रमंग्य पापकमों के द्वारा जी रहे है और असंख्य पापकमें धांध रहे है। में ध्रदश्य ही दिख्यायन में कृष्णप्य में मरेंगे और नरक की प्राप्त होंगे। शाये भी ये ज्ञान प्रप्त न कर सकेंगे।'

कितने ही भिद्य दिनने ही गृहम्थ और वित्तने ही नृष्णातुर भंसारी इन सुन्तों और ऐश्रयों की कामना करने रहते हैं। परन्तु यह प्रथमेंस्थान अनार्थ है, शशुन्त है, सदा अपूर्ण है, अन्यायों पर प्रतिष्टित है, भंयम रहित है, मोतमार्ग से दिस्त्व है, सय दुन्तों को शय करने के मार्ग से विरुद्ध है, अरयन्त मिथ्या है और अयोग्य है।

श्रव में धर्मस्त्व द्वितीय स्थान का वर्धन करता हूँ, उसे सुन।

ं, इस जगत् में सर्वत्र धनेक मनुष्य धपने धपने कर्रो के धनुसार विविध कुलों में विविध ऐश्वर्थ के साथ जन्म सेते हैं। उनको छोटे-बढ़े घर, खेत, कम-ज्यादा नोकर चाकर होते ही हैं। ऐशी स्थिति में जन्म लेकर भी क्तिने ही इन स्था पटाओं को दुष्परूप जानकर, सच्ची श्रीर स्थायी शान्ति प्राप्त करने के लिये भिद्याचर्या स्वीकार करते हैं; सद्गुरु के पास से महापुरुषों का कथित धर्म ज्ञान कर प्रयत्न पूर्वक उसमें प्रवृत्त होते हैं श्रीर सव पापस्थानों से निवृत्त होकर तथा सब शुभ साधन सम्पत्ति प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

'यह धर्भस्थान आर्थ हैं, शुद्ध है ..मोचमार्ग के श्रनुकूल है शाँर सब दुखों को चय करनेवाला मार्ग होने से श्रत्यन्त योग्य है।

हे बत्स, कितने ही लोग बाहर से धर्भस्थान में लगे हुए श्रधभिस्थान को सेवन करने के कारण मिश्रस्थानी होते हैं। वे साधु, तापस बन कर श्ररण्य में, श्राश्रम में था गाँव के बाहर रह कर गुप्त किया श्रीर साधना करते रहते हैं; वे पूर्ण संयमी नहीं होते या सब प्राणियों की कामना था हिंसा से विरक्त भी नहीं होते। श्री श्राटि कामभोगों में मूढ वे कम—ज्यादा कामभोगों को भोग कर नियत समय पर मत्यु को प्राप्त होकर, श्रमुर श्रीर पातकी के स्थान की जाते हैं, वहां से छूटकारा होने पर गूंगे, श्रन्धे या बहरे होकर जन्म लेते हैं।

(\$)

[ श्रधर्भरूपी प्रथम स्थान का फिर वंधन करते हैं। ]

इस जगत् में कितने ही लोग बड़ी इच्छावाजे, वहीं प्रवृत्तियाजे, परियहवाले श्रधार्मिक, श्रधमंपरायण, श्रधमें के श्रनुमीटक, भि के उपदेशक, श्रथमें युक्त श्रीर वैमे ही स्वभाव श्रीर श्राचार में होते हैं। वे मनुष्य संसार में श्रधमें के हारा ही श्राजीविका

#### चलाते हुए रहते हैं।

उनके हाथ प्राणियों के रान से भरे रहने हैं। वे चगड, हड़ थार साहितक होते हैं। ये कर-पूरि, दुर चरित्री, दुरायरी श्रसाख होते हैं। ये हिंसा से लेकर परिग्रह तक श्रीर कीच से लेकर मिथ्या मान्यता (श्रवारह पापन्यान) तक के पापों में लीन रहने हैं। वे सब प्रकारक स्नान, मर्द्रन, गंध, विलेपन, माल्य, श्रलंकार तथा शब्द्र, सर्श, रूप, रम, श्रीर गन्ध श्राटि विषयों में फैसे रहते हैं। वे सब प्रकार के यानवाहन (गाड़ी, रय, म्याना, ढोर्ली, चम्मी, पालर्सी भ्रादि) श्रीर शयनासन श्रादि सुखसामग्री भोगने-वदाने से श्रवकारा नहीं पाते। जीवनभर वे खरीडने-वेचने में, माशा-ग्राधा माशा नोलने में या रुपये प्रादि के व्यापार से पुरुसत नहीं पाते। वे जीवनभर चौटी, सोना, धन, धान्य, मिण, सोवी, प्रवाल छाटि का मोह नहीं छीड़ने । वे जीवनभर सब प्रकार के खोटे तोल-बाट काम में लाने से नहीं रक्ते। वे जीवनपर सब प्रकार की प्रवृत्तियों धोंग हिंसाचों से, सब हेल करने-कराने से, पत्राने-पकवाने से, न्याडने-फूटने से, सारने-पीटने से, दूसरों को बन्धन आदि के हु:ग्र टेने से निवृत्त नहीं होते। वे नीवनभर ऐसे ही रोपयुक्त, ज्ञान के डंकने वाले, बन्धन के कारण, दूसरों को परिनाप उत्पन्न करने वाले श्राटि धनार्थ कर्मी से निवृत्त नहीं होते।

इस प्रकार श्रपने ही सुन्व के लिये जीवन को भोगते हुए वे श्रकारण ही चावल, टाल निर्हा, मूंग श्राटि वनस्पति के जीवाँ श्राँग दसी प्रकार पत्ती, पशु श्रोग सपादि श्राणियों की हिंगा करने हैं।

श्रापेत ब्राह्म परिवार—नोकर चाकर, द्रायदानी, किसान या

उनके छोटे शपराध करने पर भी वे उनको कटिन दण्ड देते हैं, बैमौत मार दासते हैं।

उसी प्रकार श्रापने श्रान्तरिक परिवार—माता-पिता, भाई-बहिन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु श्रादि को भी उनके छोटे श्रपराध करने पर भी कठोर दश्ड देते हैं। इस प्रकार उन सब को दुःग, शोक श्रीर परि ताप देते हैं। ऐसा करने से वे जरा भी नहीं रुकते।

इस प्रकार छी छाडि कामभोगों में छामक छाँर मूछित ऐसे वे मनुष्य कम-ज्यादा समय काम भोगों को भोगकर, छनेक धेर छोर पापकमों को इकट्टा करके छाछु समाप्त होने पर जैसे पत्थर या लोहें का गोला पानी में नीचे बैठ जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी को लोग कर नीचे नरक में जाते हैं। वे नरक छंथकार, खून-पीप से भरे हुए, गन्दे छोर छमछा दुर्शन्य से पूर्ण, दुस्तर, छछुम छोर भयकर होते हैं। वहाँ उनको निद्रा, स्मृति, रित, धित, छार मित से रित होकर भयंकर चेदनाएँ सनए भोगनी पड़ती है। जैसे कोई पर्वत पर के पेड़ को काटते हुए नीचे लुदक जावे, इस प्रकार वे एक योनि में से दूसरी छोनि में, एक नरक में से दूसरे नरक में यहुत काल नक छपार दुग्व भोगते हुए भटकते रहते हैं छीर वहाँ से छटने के बाड़ भी वे जहाँ विवेक झन प्राप्त नहीं कर सकते।

[ श्रव धर्नरूपी वृपरे स्थान का फिर वर्तन करते हैं।]

यहां जगत में कितने ही मनुष्य वहीं हच्छा, थारम थार परिया से रहित, धार्मिक और धर्मपूर्वक खार्जाविका अलाते बाले होते हैं। वे सब प्रकार की हिंसा खाटि ज्ञान की टेंक्नेजाले, नेसों को हुए देने बाजे और बन्धनी के बारण पापकर्जी से जीवन

भर निवृत्त रहत है। धर की स्थाय करने निवले हुए में भगईन साधु चलने में, बोलने में पार्टि याद्री म सावधानी से किया पाणी की दुग न हो ऐसा व्यवहार प्रश्ने वादी होंगे हैं। वे फ्रींघ, मान, माया श्रीर लोभ से रहित, शान, आरगीरत, प्रधीरहित, शोकरित पीर श्रमाधित होते हैं। ये केल्न के कर्तन की भौति निर्देश, शेष्य की भाति निर्मेल, नीप की भाति सर्वप्र समन करने पाले, आकास की भानि श्रवनम्बनतीन, बायु बंत भानि यन्बनतीन, राम्युशत्तु के जल की भावि निर्देश राज्य वाहे, बसलपत्र की भावि निर्हेप, बर्पे की भागि इन्टियों की रहा करने वाले पर्श की भानि मुक्त, भेंटे के भींग की जानि एकाकी, भारनएएकी की मानि सदर जायन, हाबी की मीति शक्तिमान, बैल की भौति यलवान, मिंग की भाति हुई थे, मन्दर एर्देत की भानि निष्कप, सागर की भानि गर्मार, चन्त्र के समान सीमा कोनियान्। सूर्य वे समान नेजस्वी, कंचन के समान वेतीप्यस न , पृथ्वी के समान सब स्पर्शी की सहन करने वाले श्रीर थी बाली हुई व्यक्ति के समान नव के नेज से ब्यलना होते हैं।

इन सायुश्चें का पशु, पर्वा, निवासन्थान या बखादि साथन सामग्री के चार्ने प्रत्तरार्थों में से एक भी श्रत्तराय किसी भी दिशा में जाने में वाधक नहीं निर्ना। वे निर्नेत, श्राहेकार रहित श्रोर श्रत्य परिश्वी होने के कारण संश्रम श्रीर तप से श्रात्मा की वासित करने हुए चाहे दिस दिशा में विचरने हैं।

ये साधु मात्र भंयम के निर्वाह के लिये शावश्यक हो उतना ही चार बार (चडन्थ भत्त-एक उपवाय), छ बार (छट्ट भत्त-हो उप-<sup>चाय</sup>), श्राट बार (श्रष्टम भन्त-र्नान उपवास), दूस बार (चार उपवास) <sup>इस</sup> प्रकार छ महिने तक छोड़ कर खाते हैं श्रींर वह भी विधि के श्रनुसार निर्दोप श्रन्न भिन्तों के द्वारा श्राप्त करके खाते हैं। वे श्रासन पर स्थिर रहकर ध्यान करते हैं, भिन्न की प्रतिमा के वारह प्रकार का तप .करते हैं, श्रीर वे सोने-वेडने में भी नियमवद्ध होते हैं। उनको शरीर से ममता नहीं होती श्रीर वे वाल, टाढी, मृछ, रोम, नख श्राटि शरीर के संस्कारों से रहित होकर विचरते हैं। वे वस्त्र तक नहीं पहिनते, खाज खुजाते नहीं, धृकते भी नहीं हैं।

टिप्पर्गी-भिन्न की बारह प्रतिमाएँ-पहिली, एक मास तक श्रन्न श्रीर जल की एक दत्ति (गृहम्थ या दाता श्रन-जल दे तब एक धार में श्रावे उतना ही ) तेना। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी पांचवीं, छठी घौर सातवीं प्रतिमा सें क्रमशः एक एक मास बढाते हुए एक एक दत्ति बढाना। श्राठवीं प्रतिमा, सात रात्रि श्रीर एक दिन तक बिना पानी पिये एकान्तर उपवास करे, पारनेमें केवल श्रोसामन पिये, गांव के बाहर रहे, चित या वाज् से मोबे, उकडू बेटे। नीवीं प्रतिमा-समय श्राठवी के वरावर ही है, इसमें भी उकड़ रहकर टेडी लकडी के समान सिर, पैर थ्रॉार पीठ जमीन को छुवे इस प्रकार सोवे। दसर्थ मी श्रादर्थ के नमान ही पर चैठने में गांडोहामन शाँर चीरासन से संकुचित होकर बैठे। ग्यारहर्वी में एक रात और एक टिन बिना जल के टी उपवास (बृह भत्त-छ बार भीजन न करना) करके खाँर गांव के बाहर हाथ लग्वा करके रहे। बारहवीं प्रतिमामें नीन उपवास करके एक गति नहीं के किनार बैठकर श्राखे न मीचे।

वारहवीं प्रतिमामें तीन उपवास करके एक गति नहीं के किनार बैठकर ब्राखे न मीचे।

इस प्रकार की निर्देश श्रीर पुरुषार्थमय चर्या के श्रनुसार जीवन विताने हुए बहुत वर्षों तक श्रमण-जीवन व्यनीन करने पर जब शरीर

रोग श्रोर वृद्धावस्था श्रादि संकर्टो से घर जावे तब श्रथवा यो ही वे खाना-पिना छोड़ देते हैं श्रोर जिसके लिये स्वत , नम्नावस्था स्वीकार की थी, मुंडन कराया था, स्नान श्रोर ढंत प्रचालन त्याग दिया था, छतरी श्रोर जूते त्याग दिये थे, मूमिशस्या या पाट पर सोना स्वीकार किया था, केश लोच किये थे, ब्रह्मचर्थ पालन किया था, दूसरो के घर भिवा मागी थी—वह भी मिले या न मिले इसको महत्त्व नहीं दिया था, मानापमान, श्रवहेलना, निंटा, ग्रवज्ञा, तिरस्कार, तर्जन, ताड़ना सहन किये थे श्रोर श्रनेक श्रनुकृल-प्रतिकृल इन्टिय स्पर्श सहन किये थे—उस वस्तु की चित्त में श्राराधना करते हैं। इसके बाद जब श्रन्तिम श्रातोच्छ्वास चलता हो तय वे श्रनन्त, सर्वात्तम, व्याघातरहित, श्रावरणहीन, सम्पूर्ध श्रोर परिपूरित उत्तम 'केवल' ज्ञानदर्शन प्राप्त करते हैं, तथा सिद्ध, बुद्ध श्रीर मुक्त होकर 'परिनिर्वाण' को प्राप्त होते है श्रीर सब दुःखों का श्रन्त करते हैं।

without or one of a contract of the contract o

कितने ही भगवन्ता को श्रन्तिम शरीर होता है, तब दूमरे पूर्क में के कारण दिन्य ऋदि, द्युति, रूप, वर्ध, गन्ध, स्पर्श, देह, श्राकृति, तेज, प्रकाश, पराक्षम, यश, वल, प्रभाव तथा सुख से युक्त देवगित को प्राप्त होते हैं। यह गित श्रीर स्थिति कल्याणमय होती है। भविष्य में भी वे भद्द श्रवस्था को ही प्राप्त होंगे।

यह स्थान ग्रार्थ है, शुद्ध है श्रीर सब दुखों को चय करने का मार्गरूप है।

[ अब मिश्र नामक तृतींय स्थान का वर्णन करते हैं।]

कितने ही मनुष्य ग्रल्प इच्छा, श्रारम्भ तथा परिग्रह वाले होते हैं, वे धर्मिष्ट धर्भपूर्वक श्राजीविका चलाते हैं , वे सुशील, सुव्रती तथा

मग्लता से प्रसन्न हो सकें ऐसे सज्जन होते हैं। वे कई प्रकार की हिंसाओं से मुक्त होते हैं, किन्तु कई हिंसाओं से जीवन भर मुक्त नहीं होते। इसी प्रकार श्रानेक दूमरे ऐसे दोपमय कर्मों से मुक्त होते हैं श्रीर दूसरे कितने से मुक्त नहीं होते।

जैसे, कितने ही श्रमणोपासक (गृहस्थ) जीव ग्रौर ग्रजीव तत्त्वी के सम्बन्ध में जानते हैं, पाप-पुण्य के भेड़ को जानते हैं, कर्भ श्रात्मा में क्यों प्रवेश करते हैं '(श्राश्रव), श्रांर कैसे रोक जा सकते हैं (संवर), उनके फल कैस होते हैं छोर वे कैसे नष्ट हो सकते हैं (निर्जरा), क्रिया किसे कहते हैं, उपका घ्रधिकरण क्या है, बन्द घाँर मीत किसे कहते है-यह सच जानते हैं। दूसरे किमी की सहायता न होने पर भी देव, श्रसुर, राज्य या किन्नर श्रादि उनको उस सिद्धान्त से विचलित नहीं कर सकते। उनको जैन सिद्धान्त में शंका, काना ग्रीर विचिकित्सा नहीं होती। वे भैन मिहान्त का ग्रार्थ जान वृक्त कर निश्चित होते हैं। उनको उस सिद्धान्त में हहूं।-मज्जा के समान श्रनुराग होता है। उनको विश्वास होता है कि, "यह जैन मिद्धान्त ही श्रर्थ श्रीर परमार्थ रूप है, श्रीर दृयरे मद शनर्थरूप है।" उनके घर के द्वार श्रामी निकले हुए होते हैं। उनके दरवाजे श्रभ्यामती के लिये खुले रहते है। उनमें दूसरों के घर में या शन्ता पुर में घुत पटने की इच्छा नहीं होती। वे चतुर्दशी श्रष्टमी श्रमाप्रम्या गाँ। पूर्णिमा को परिपूर्ण पीपध बत विधिपूर्वक करते हैं। वे निर्जन्य 🎅 श्रमणी को निर्दोप श्रीर स्वीकार करने योग्य ग्यान-पान, मैपान मुखवाय, वस्त्र-पात्र, कम्बल, रजोहरण श्रीपध-सेपज, सोने-वटने यो ूपाट, शस्या श्रोर निवास के स्थान श्रादि देने हैं। वे श्रनेक शीलग्रन, हैं गुणवत, विरमणवत, प्रत्याख्यानव्रत, पोषधोपवाम श्रादि नपवर्मी हाग

क्षितमा फो वामित करने हुए सते हैं।

- Ł

इस प्रकार की चर्या से बहुत समय जीवन व्यतित करने पर जब उस श्रमणोपासक का शारीर रोग बृद्धावस्था, शादि विविध संकटों से घिर जाता है तब श्रथवा यो ही भी वह गाना-पीना छोड देता है तथा श्रपने किये हुए पाप-क्रमों को गुरु के सामने निवेदन करके उनका प्रायश्चित स्वीकार करके समाधियुक्त होता है (मारणान्तिक सलेपणा धारण करता है) श्रीर श्रायुष्य पूर्ध होने पर मृत्यु को प्राप्त हो कर महाश्चिद्ध श्रीर महाद्युति से युक्त देवलोकोंम से किसी देवलोक में जन्म लेता है।

यह स्थान श्रार्य है, शुद्ध है, मंशुद्ध है श्रीर सब दुग्गों को चय करने का मार्गरूप है।

यह मिश्र नामक नीसरे स्थान का वर्धन हुन्ना।

जो मनुष्य पाप से तिरक्त नहीं होता, वह बालक के समान मृड है थ्रीर जो विरक्त हो जाता है, वह पंडित है; जो कुछ है थ्रीर कुछ नहीं है, वह बाल थ्रीर पंडित है।

जो श्रविरित से युक्त है वही स्थान हिंमा का है श्रीर त्याच्य है। जो विरित का स्थान है, वही श्रहिंसा का है श्रीर स्त्रीकार करने योग्य है। जिसमें कुछ विरित श्रीर कुछ श्रविरित है, वह स्थान हिंसा श्रीर श्रहिंसा दोनों का है। (तो भी) वह श्रार्थ है, सशुद्ध है श्रीर सब दुखों को चय करने का मार्गहरूप है।

(8)

[ श्रव उपसंहार में सारे श्रध्ययन के साररूप एक श्राख्यायिका कहते हैं — ]

क्रियावादी, श्रक्तियावादी, श्रज्ञानवादी, श्रोर विनयवादी, ऐसे विभिन्न वास्यों की संख्या ३६३ कही जाती है। सब लोगों को वे परिनिवण् श्रीर मोत्त का उपदेश देते फिरते हैं। वे श्रपनी श्रपनी प्रज्ञा, छुन्द, शील, दृष्टि, रुचि, 'प्रवृत्ति श्रीर संकल्प के श्रनुसार श्रलग धनग धर्ममार्ग स्थापित करके उनका प्रचार करते है।

एक समय ये सब वादी एक वडा घेरा वनाकर एक स्थान पर बैठे थे। उस समय एक मनुष्य जलते हुए श्रंगारों से भरी हुई एक कड़ाई लोहे की संझसी से पकड़ कर जहां वे मव धेठे थे, उठा कर लाया श्रीर कहने लगा—'हे मतवादियो! तुम सब श्रपने श्रपने धर्ममार्ग के प्रतिपादक हो श्रीर परिनिर्वाण तथा मोज का उपदेश देते फिरतें हो। तुम इस जलते हुए श्रंगारों से भरी हुई कड़ाई को एक सुहर्त तक खुले हुए हाथ में पकड़े रहो।'

ऐसा कह कर वह मनुष्य उस जितते हुए श्रंगारों की कड़ाई को प्रत्येक के हाथमें रखने को गया। पर वे श्रपने श्रपने हाथ पीहे हटाने लगे। तय उस मनुष्य ने उनसे पूछा—" है मतयादियां! तुम श्रपने हाथ पीछे क्यो हटाते हो है हाथ न जिले इस लिये हैं श्रीर जिले तो क्या हो है दु ख है दु ख हो इसीलिये श्रपने हाथ पीछे हटाते हो, यही बात है न है

"तो इसी गज या माप से दूयरों के सम्बन्ध में भी विचार करना यही धर्मविचार कहा जाय या नहीं ? यस, तब तो ध्रव नापने का गज, प्रमाण ध्रीर धर्मविचार मिल गये ! ध्रतण्व जो श्रमण प्राह्मण का गज, प्रमाण ध्रीर धर्मविचार मिल गये ! ध्रतण्व जो श्रमण प्राह्मण के के पास कहते हैं ध्रीर उपदेश देते हैं कि सब प्राणियों का मारना चाहिये, चे उनके पास जवरदस्ती से काम लेना चाहिये, दु न्व देना चाहिये, घे सब भविष्य में इसी प्रकार छेदन-भेदन ध्रीर जन्म, जरा, मरण मी देशास होंगे ध्रीर ध्रनेक योनियों में भटमने एए भवसागर ने मुखें की

भोगेंगे। उनको मातृमरण, पितृमरण, आतृमरण श्रीर इसी प्रकार पत्नी, पुत्र, पुत्री श्रीर युत्रवधु की मृत्यु के दुश्व भोगने होंगे तथा दारिद्रता, दुर्भाग्य, श्रानिष्टयोग श्रीर इष्टवियोग श्रादि श्रमेक प्रकार के, दु ल-संताप भोगने पहेंगे। उनको सिद्धि या बोध धास होना धशक्य होगा। वे सब दु.को का धन्त नहीं कर सकेंगे।

"परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण श्रहिंसा धमें का उपदेश देते हैं, वे सब दुःखों को नहीं उठादेंगे श्रोर वे सिद्धि श्रीर बरेध की प्राप्त करके सब दुःखों का श्रन्त कर सकेंगे। "

पहिलों के बारह क्रियास्थान को करने वाले जीवों को सिद्धि,
बुद्धि श्रीर मुक्ति प्राप्त होना कठिन है, परन्तु तेरहर्वे क्रियास्थान की
करने वाले जीव सिद्धि बुद्धि श्रीर मुक्ति प्राप्त करके सब दुःखों का श्रन्त
कर सर्केंगे। इसलिये, श्रात्मा के इच्छुक, श्रारमा के कल्याण में तत्पर,
श्रात्मा पर श्रनुकापा लाने वाले श्रीर श्रात्मा को इस कारागृह में से
बुद्दाने का पराक्रम श्रीर प्रवृत्ति करने वाले मनुत्य श्रपनी धारमा को
इन वारह क्रियास्थानों से बचावें।

--ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



# तीसरा अध्ययन —(॰)—

# आहार-विचार

(1)

श्री सुधमस्वासी बोले—निर्दोप श्राहार के सम्यन्य में भगवान् भहावीर के पास से सुना हुश्रा उपदेश कह सुनाता हूं।

कितने ही जीव श्रपने कमों से प्रेरित होकर विविध पटार्थों की यीनिरूप पृथ्वी में वनस्पतिरूप में श्रपने श्रपने बीज श्रीर उत्पत्ति-स्थान के श्रनुसार उत्पन्न होते हैं। वनम्पति के दूसरे चार प्रकार होते हैं, (१) सिरें पर लगने बाले-ताड, श्राम श्रावि; (२) कंद-श्रालू श्रावि; (३) पर्व-गन्ना श्रावि (४) स्कन्ध-मोगरा श्रावि।

(१) वे वनस्पति—जीव पृथ्वी में वृत्तस्य उत्पन्न होकर पृथ्वी का रस स्वींचते हैं। वे उन पृथ्वी शरीर के सिवाय दूसरे जल, तेन, वायु श्रीर वनस्पति शरीरों का भन्नण करते हैं। इस प्रकार ये श्रम स्थावर प्राणीं को शरीर रहित करके उनका नाश करते हैं। फिर अपने भन्नण किये हुए श्रीर उसी प्रकार स्वचा से भन्नण करते हुए श्रीर उसी प्रकार स्वचा से भन्नण करते हुए श्रीर जे वे प्याकर श्रपने रूप वना लेते हैं इस प्रकार वे पृथ विविध से उत्पन्न होकर पृथ्वी के श्राधार पर रहते हैं श्रीर बढ़ते हैं। किन वृत्तों की नड़, शाखा, टाली, पते, फुन श्राड विविध सेण, गण, श्रीम, स्पर्श तथा श्राहति के श्रीर विविध प्रकार के शारीरिक परनाएं

धों से बने हुए खंग होते हैं। चे सब भी स्वतन्त्र जीव शिते हैं, श्रापने खपने कभी के कारण उपात्र होते हैं, श्रेमा (भगवान नीर्थकरने) हमको कहा है।

- (२) कितने ही पनम्पति जीव उपर यहे हुए पूर्ध्यायानीय वृशीं में वृष्टस्प उपन्न होते हैं थाँर उनका रम स्मूसकर थाँर जल, तेज, वायु थाँर बनस्पति के शरीरों का भक्षण करके उनके शाधार पर रहते हैं थाँर बहते हैं (
- (३) उसी प्रकार किनने ही यनर्पति जीन उन गृहयोनीय पृहीं में गृहरूप उपग्र होते हैं और उनका रम च्यक्त..... रहते हैं और बहते हैं।
- (४) कितन ही जीय उन वृत्तयोनीय वृशें में मृल, कन्द, धइ, स्वचा, ढाली, कोपल, पत्ते, फल खाँर वीज के रूप में उत्पन्न होते हैं खाँर उनका रस चूमकर . ...डबंद याधार पर रहते हैं तथा यहते हैं।

कितने ही जीव युक्तों में वृत्तवहीं के रूपमें उत्पन्न होते हैं, उनके सम्बन्ध में उत्पर के चारों प्रकार की घटा लेना चाहिये। उसी प्रकार पृथ्वी में होने वाजे धास श्रीपधियों शीर हरियाली के लिये भी।

उसी प्रकार पृथ्वी में उत्तरत्र होने वाले ग्राय, वाय, काय कृह्ण, कंटुक उन्तेहिणिय, निन्धेहिणिय, सन्द्र छत्त्रग तथा वासाणिय ग्राटि घासों के सम्बन्ध में सममा जाये । परन्तु (इन घासों में से ग्राय, वाय, काय । ग्राटि उत्पन्न नहीं होते इस्पिनये) उनके सम्बन्ध में पिहिला प्रकार ही घटाया जाये, शेप नीन नहीं ।

कितने ही वनस्पतिजीव पृथ्वी के बदले पानी में वृत, वृतवही,
तृण, श्रोपिध श्रोर हरियाली के रूप में उत्पन्न होते हैं, उनमें से
प्रत्येक के लिये जपर के चारो प्रकार समभे जार्वे, परन्तु उद्गा, शवग,
पणग, शेवाल, कलम्बुग, हड, कसेरुग, कच्छुभाणिय उत्पल, पग,
कुमुद, निलन, सुभग, सांगन्धिय, पुंडरीक, महापुंडरीक, शतपत्र,
सहस्रपत्र, कहार, कोकनद, श्रर्रिद, तामरम, बीस, मृणाल, पुकर,
पुक्रर-लच्छी श्रोर भग श्रादि पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतिया
ऐसी हैं कि जिनके लिये शेप तीन प्रकार घटाये नहीं जा सकते।

श्रीर भी कितने ही जीव इन पृथ्वी श्रीर पानी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों में त्रस (जंगम) प्राण के रूप में रहते हैं श्रीर उनके रम श्राद्धि खा कर जीते हैं श्रीर बढ़ते हैं।

#### ( = )

मनुष्यों के सम्बन्ध में मनुष्या में से श्रमेक कर्म भूमि में पैटा होते हैं, श्रमेक श्रम्म में पैटा होते हैं, श्रमेक श्रम्म पेटा होते हैं, श्रमेक श्रमें पैटा होते हैं। श्रमेक म्लेच्छ रूप में पैटा होते हैं।

## उनकी उत्पत्ति इस प्रकार होनी है-

सी थार पुरप का पूर्वकर्म से प्राप्त योनि में संभाग की इन्छ। से संयोग होता है। वहाँ दोनों का रस इकट्टा होता है। उममें नीव स्त्री, पुरुप या नंधुंसरु के रूप में श्रापने श्रापने बीज (पुरुप का बीज श्राधिक हो तो पुरुप, स्त्री का बीज श्राधिक हो तो खी थार टोनों का समान हो तो नवुंसक होता है, इस मान्यता से) थार ध्राप्ता

- (३) श्रीर इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव श्रन्त के जल में जलरूप उत्पन्न होते हैं श्रीर उनका रस खाकर जीते हैं।
- (४) श्रीर भी कितने ही जीव उसी जल में त्रम जीवरूप उत्पक्ष होते है श्रीर उमका रस खाकर जीते हैं'।

इसी प्रकार श्राग्निकाय वायुकाय श्रीर पृथ्वीकाय के विविध प्रकारों में कुछ निग्न गाथाश्रो से समभे जावे—

मिट्टी, कंकर, रेती, पत्थर शिला श्रीर खनिज नमक, लोहा, कथीर ताग्वा शीशा, चांदी, सोना श्रीर हीरा ॥१॥ हरताल, हिंगलू, मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल, श्रश्रक के स्तर, भोडल की रेती श्रीर मिण के प्रकार ॥२॥ गोमेद, रुचक, श्रंक, स्फटिक, लोहिताल, मसारगङ्ग, भुजमोचक, इन्द्रनील (श्रादि) ॥३॥ चन्द्रन गेरुक, हसगर्भ, पुलक सौगन्धिक, चन्द्रप्रभ, वेढूर्थ, जलकात श्रीर सूर्यकान्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार विविध प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर वृद्धि वाले सब जीव विविध शरीरों में उत्पन्न होकर विविध शरीरों का श्राहार करते हैं। (श्रीर उन प्राणो की सदा हिसा किया करते हैं), इस प्रकार श्रपने वाधे हुए कर्मी द्वारा श्रेरित हो, कर उन कर्मी के कारण श्रीर उन कर्मी के श्रनुसार वे बार वार श्रनेक गति, स्थिति श्रीर परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं।

इसलिये, श्राहार के सम्बन्ध में इतना कर्भ-वन्ध जान कर श्राहार के विषय में सावधान होश्रो श्रीर श्रपने कल्याया में तत्पर रहकर, सम्यक् प्रवृतिवाले वनकर, हमेशा (इस कर्भचर्क मे से मुक्ति श्राप्त करने के लिये) चुरुपार्थ करो ह

--ऐसा श्री सुघर्मास्वामी ने कहा।

इसी प्रकार भुजा के श्राधार से जमीन पर चलने वाले पांच इन्द्रियवाले प्राणी जैसे कि न्योला, घृस, कछुश्रा, बिसमरा, छुढून्दर गितही, गित्गर, चूहा, बिड़ी जों ह श्रीर चौराये श्रादि की समका जावे।

इसी प्रकार श्राकाश में उड़नेवाले पांच इन्द्रियवाले पती जैसे चमड़े के पंख वाले (चमगीटड़ श्रादि) रोम के पंख वाले (सारस) श्राटि), पेटी के समान पत्तवाले श्रीर विस्तृत पंखवाले पित्रयों की समका जावे 1 थे जीव छोटे रहने तक माता का रस खाते हैं।

कितने ही जीव ध्रमेक प्रकार के त्रसस्थावर जीवो के चंतन प्रथवा श्रचेतन रारीरों के श्राक्षय पर (जू, लीख, खटमल चीटी ध्रादि) जन्म क्षेते हैं, वे जीव स्थावर श्रीर द्रम जीवो का रम पीकर जीते हैं।

इसी प्रकार विष्टा ग्राटि गंदी चीजो में तथा प्राणियों के चमड़े पर उत्पन्न होने वाले जीदों को समका जावे।

#### ( ३ )

(१) जगत में कितने ही जीव श्रपने कमों के कारण श्रम श्रथवा स्थावर प्राणियों के चेतन या श्रचेतन शरीरों में (जलरूप उत्पन्न होते हैं)। वे (जलरूप शरीर) वायु से उत्पन्न होते हैं। वायु जपर जाता है तो जपर जाते हैं, नीचे जाता है तो नीचे जाते हैं श्रीर तिरछा जाता है तो तिरछे जाते हैं। वे निम्न प्रधार के हें , हिम, कुहरा, श्राले, बादल श्रीर वर्षा। वे जीव सुट जिम में होते हैं, उन्हीं स्थावर श्रम प्राणीं के रस को खाते हैं।

(२) ग्रांर कितने ही (जलशरीमी जीव) ऊपर के जर्जी में जल उरपन्न होते हैं, ग्रांर उनका रस माकर जीते हैं।

- (३) श्रीर इसी प्रकार दूसरे कितने ही जीव श्रन्त के जल में जलरूप उत्पन्न होते हैं श्रीर उनका रस खाकर जीते हैं।
- (४) श्रोर भी कितने ही जीव उसी जल में त्रम जीवरूप उत्पक्ष होते हैं श्रोर उसका रस खाकर जीते हैं।

इसी प्रकार ग्राग्निकाय वायुकाय ग्रीर पृथ्वीकाय के विविध प्रकारों में कुछ निग्न गाथाग्रो से समभे जावे—

> मिट्टी, कंकर, रेर्ता, पत्थर शिला श्रीर खनिज नमक, लोहा, कथीर ताम्बा शीशा, चाटी, सोना श्रीर हीरा ॥१॥ हरताल, हिंगलू, मेनसिल, पारा, सुरमा, प्रवाल, श्रश्नक के स्तर, भोडल की रेती श्रीर मिण के प्रकार ॥२॥ गोमेद, रुचक, श्रंक, स्फटिक, लोहिताल, मरकत, मसारगह, भुजमोचक, इन्द्रनील (श्रादि) ॥३॥ चन्डन गेहक, हंसगर्भ, पुलक सीगन्धिक,

चन्द्रप्रभ, वैद्र्यं, जलकात श्रीर सूर्यकान्त ॥ ४ ॥

इस प्रकार विविध प्रकार की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि वाले सब जीव विविध शरीरो में उत्पन्न होकर विविध शरीरो का श्राहार करते हैं। (श्रार उन प्राणो की सदा हिंसा किया करते हैं) इस प्रकार श्रपने बांधे हुए कमीं द्वारा प्रेरित हो कर उन कमीं के कारण श्रीर उन कमीं के श्रनुसार वे बार बार श्रनेक गति, स्थिति श्रीर परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं।

इसिलये, श्राहार के सम्बन्ध में इतना कर्भ-बन्ध जान कर श्राहार के विषय में सावधान होश्रो श्रीर श्रपने कल्याण में तत्पर रहकर, सम्यक् प्रवृतिवाले बनकर, हमेशा (इस कर्भचक में से मुक्ति प्राप्त करने के लिये) पुरुषार्थ करो ह के कि कि करने के लिये

—ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।

# चौथा अध्ययन ,--(॰)--

## प्रत्याख्यान

श्री सुधर्मास्वामी बोले-

हे श्रायुग्मान्! (महावीर) भगवान् से सुनी हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा श्रव में तुमे कह सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुन।

"इस जगत् में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें विचार या विवेक न होने से वे जीवन भर किसी वस्तु का नियमपूर्वक स्थाग नहीं करते। उन्हें ज्ञान नहीं होता कि कौनसा काम श्रच्छा है श्रार कौनसा चुरा। वे सर्वथा मूढ़ श्रार निद्दित—से होते हैं। उनके मन, वचन श्रार काया की एक भी किया विचारपूर्वक नहीं होती श्रार इससे वे श्रनेक मिथ्या-मान्यता श्रीर प्रमुत्तियों में हुवे रहने से जीवनभर पापकर्भ करमें रहते हैं। संक्षेप में, उनमें स्वष्न में रहने वाले मनुष्य के समान भी होश नहीं होते।

तो भी घे जो कर्भ करते हैं, उनका वन्धन ना उनको होता

प्राचार्य के इतना कहने पर तुरन्त ही बार्टा घाकर उमको करने अ -पापकर्म करने का जिसका मन म हो, बचन म हो, कापा म अथवा जो यह हिंसा या पाप हैं जिया जाने विना ही हिंसा करता हो, जिसमें श्रन्छे-बुरे का ज्ञान न हो, तथा जो मन, वचन श्रोर काया की सब क्रियाएं विचार से न करता हो, सन्तेप में जैसा कि श्राप कहते हैं उसे स्वप्न में रहने वाले मनुष्य के समान भी 'होश न हो, वह मनुष्य पापकर्भ करता है श्रीर उसको उसका बन्धन होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है ?

4 4 40 AAA W

उत्तर में श्राचार्य ने कहा—मेने कहा वही सच है क्यों कि जो मनुष्य पृथ्वी काय से लेकर असकाय तक के छ कायों के प्रति इच्छापूर्वक व्रतियम (प्रत्याख्यान) से पापकर्म रोकता नहीं है या त्याग करता नहीं है, वह मनुष्य उन जीवों के प्रति सतत पापकर्म करते ही रहते हैं। जैसे कोई कूर मनुष्य किसी के घर में घुम जाने श्रोर उसे मार डालने का मौका पाने का रातदिन मोते-जागने उसीका विचार करता रहता हो तो क्या वह उस मनुष्य के प्रति होपी नहीं है भले ही फिर वह यह न समसता हो कि वह पापकर्म करता है। इसी प्रकार मढ़ श्रोर श्रविवेकी मनुष्य भी स्वयं न जानते हुए भी रातदिन सोते—जागते मब जीवों के प्रति होपी है।

इस पर वह वादी उत्तर में कहने लगा—श्रापका कहना ठीक गृहीं है। जगत् में श्रनेक जीव ऐसे है कि जिनको हम सारे जीवन में देखते ही नहीं, सुनते ही नहीं, स्वीकार करते नहीं श्रीर जानते नहीं है, तो फिर प्रत्येक के प्रति (पापकर्भ नियमपूर्वक त्याग नहीं दिया इस लिये) रातदिन मोते-जागते मनुष्य दोवी है, ऐसा क्यों कहा जाता है ? इसी प्रकार जो मनुष्य यह नहीं जानता कि वह क्या करता है, वह पाप कर्भ करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है ? श्राचार्य ने उसके उत्तर में कहा—कोई मनुष्य पृथ्वी काय से र्लकर अस काय तक के छु कार्या (जीवों के प्रति ऐसा नियम करता है कि मैं मात्र पृथ्वीकाय जीवों को मार कर ही काम चलाऊँगा, तो वह मनुष्य पृथ्वीकाय के प्रति ही होषी है। परन्तु शेष कार्यों (जीवों) के प्रति निर्डोप है किन्तु जो मनुष्य छ रायों में से किसी के प्रति नी कोई मर्यादा या नियम नहीं करता श्रीर छ ही प्रकार के जीवों से अपना काम चलाता है, वह मनुष्य ता छ ही प्रकार के जीवों के प्रति दोपी ही है न ?

यह मनुष्य जीव का उदाहरण है। उसकी पांची इन्द्रिय सहित समर्थ करण श्रीर तर्कविचार किया जा सके ऐसी मंजा शांकत है। परन्तु पृथ्वी काय से जेकर वनस्पति काय तक के जीव तो ऐसी संज्ञाशक्ति से रहित होते हैं। इसी प्रकार कई अस जीय भी ऐसे हैं जिनमें कुद्र कराने के लिये, दूसरा करता हो उसे श्रमुमित देने के लिये जरा भी तर्कशक्ति, प्रज्ञाशक्ति या मन या वाणी की शक्ति नहीं होती। ये सब मद जीव भी किसी भी जीव के प्रति हिंसादि पापकर्भ से नियमपूर्वक विरक्त म होने से, सबके प्रति समान होपी है। श्रीर उसका कारण यह है कि सब योनियों के जीव एक अन्म में संज्ञावाले होकर, श्रपने किये कमी के कारण ही दृषरे जन्म में श्रमंत्री वनकर जन्म लेते हैं। श्रमंत्री होकर फित से संज्ञा होने हैं। श्रमण्य संज्ञावाले होना या न होना श्रपने किये हुए कमी का ही फल होना है। इससे श्रमंत्री श्रवस्था में जो बुद्ध पापकर्भ होने हैं, उसकी ज्ञावाले होना या न होना श्रपने किये हुए कमी का ही फल होना है। इससे श्रमंत्री श्रवस्था में जो बुद्ध पापकर्भ होने हैं, उसकी ज्ञावाले होना या न होना श्रपने किये हुए कमी का ही फल होना है। इससे श्रमंत्री श्रवस्था में जो बुद्ध पापकर्भ होने हैं, उसकी ज्ञावावाले होना श्री उनकी ही है।

इसलिय मंत्री या श्रदंती जो कोई जीव हैं, ये सय उन तक नियमपूर्वक पापक्से दुर नहीं करते, तय तक वे पापक्से के सन्यन्त में दोपी ही है। श्रोंर तब तक उनको श्रसंयत, श्रविरत, फियायुक्त श्रोर हिंसक कहना चाहिये। भगवान् महावीर ने उनको ऐसा ही, कहा हैं।

इस पर वह वादी पूछने लगा—तो फिर क्या करने से जीव संयत, विस्त या पाप कभे का स्यागी कहा जाये ?

उत्तर में धाचार्य ने कहा—जैसे मुक्ते कोई मारता है या दुख देता है तो पीड़ा होती है, उसी प्रकार सब जीको को भी होता है, ऐसा समम कर उनको दुख देने से नियम पूर्वक विरत होना चाहिये । जब तक मनुष्य विविध पापकमों को करता है, तब तक यह किमी न किसी जीव की हिंसा करता ही है ह इसिलिये, सब पापकमों से विरत होकर जीवमात्र की हिंसा छौर डोह करने से स्कना ही सम्पूर्ण धमें है। यही धमें ध्रुव है, निष्य है, शास्त्रत है छौर लोक का स्वरूप सम्पूर्ण जान कर सबेजों ने उपदेश दिया है। इस प्रकार अवृत्ति करने वाला जो भिन्न पाप से विस्त होता है, वह संयत, विरत, किया रहित छौर पेंडित वहाता है।

—ऐसा श्रीसुधर्मास्वामी ने कहा।



# पाँचवाँ अध्ययन

**--**(°)--

# सदाचारघातक मान्यताएं

#### श्री सुधमस्वामी बोले—

बह्मचर्य धारण करके निर्वाणमार्ग के लिये प्रयत्नवान् बुद्धिमान भिन्नु निग्न सटाचारघातक मान्यता न रक्खे; जैसे पदार्थों की श्रनाटि जान कर या श्रनन्त जान कर, वे शाश्रत है या श्रशाश्रत हैं, ऐसा एक पन्न न स्ने क्योंकि एक पन्न क्षेत्रे से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। इसलिये, इन टोनो पर्हो को श्रनाचारम्य समभे । [१-४]

टिप्पणी-शाश्वत—हमेशा एक रूप रहने वाला, जैसे श्रातमा एमेशा बद्ध ही रहेगा, ऐसा मानें तो मोस के लिये पुरुषार्थ नहीं घट सकता। श्रातमा को यदि श्रशाश्वत-परिवर्तन शील मानें तो सुक्त होने के बाद भी फिर बद्ध हो, श्रतण्व पुरुषार्थ नहीं बट सकता।

हमी प्रकार यह भी न कहे कि भविष्य में कोहे तीर्थंवर नार्ष श्रीर सत्र जीव बन्धन युक्त ही रहेंने या नीर्थंकर हमेशा होते हिंगे, छोटे या बड़े जन्तु को भारने का पाप बरायर है या नार्ष हैं, ऐसा कुछ भी न कहे, जो श्रपने लिये तैयार किया हुआ आहार खाते हैं, वे कमों से बंधते हें, ऐसा भी न कहे, न्यूल, सूदम और कार्माण यादि शरीरों में ही (सब प्रवृत्तियों की) शक्ति है, ऐसा भी न कहे या उन शरीरों में कुछ शक्ति नहीं है, ऐसा भी न कहे; क्योंकि इन दोनों में से एक पत्त भी लेने से न्यवहार या पुरुपार्थ नहीं घट सकता। [४-११]

टिप्पणी—श्रातमा चेतन हैं श्रोर शरीर जड़, किन्तु इससे यह न माना जावे कि इन टोनों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं। यदि शरीर के जड होने से उसको श्रिक्य मानें तो मात्र श्रातमा शरीर के विना कुछ नहीं कर सकता, श्रीर यदि शरीर को ही सिक्ष्य मानें श्रीर श्रातमा को निर्लिस कुटस्थ मानें तो फिर चेतन ज़ीव (श्रातमा) श्रपनी क्रियाशों के लिये जवाबदार नहीं रहता।

श्रव, नीचं की वस्तुएं हैं ही ऐसा मानना चाहिये श्रन्यथा व्यव-हार या पुरुपार्थ नहीं घट सकता। जैसे लोक श्रोर श्रलोक नहीं है, ऐसा निश्चय न करे किन्तु ऐसा निश्चय करे कि लोक श्रोर श्रलोक हैं। जीव श्रोर श्रजीव द्रव्य हैं। उसी प्रकार धर्म-श्रधर्म, बन्ध-मोच, पुर्य-पाप, कर्मों का उपादान श्रोर निरोध, कर्मों का फल श्रोर उनका नाश, किया-श्रक्तिया, क्रोध-मान, माया-लोभ, राग-द्वेप, चातुर्गनीय यंपार, देव देत्री, सिद्धि-श्रसिद्ध, सिद्धों का स्थान विशेष (सिद्धशिला) साधु-श्रसाधुं श्रीर कल्याण तथा पाप हैं, ऐसा ही निश्चय करे, इससे श्रन्यथा नहीं। कल्याण या पाप इनमें से एक ही को स्वीकार करने से व्यवहार या पुरुपार्थ घट नहीं सकता। जो श्रमण श्रीर श्रविवेकी पंडित इन दोनो में से एक ही को स्वीकार करते हैं, वे सब कुछ श्रत्य है या दुःख रूप है, जीवहिंसा करना चाहिये या न करना चाहिये ऐसी मिश्रित वाणी न कहे, श्रमुक भिन्न सटाचारी है श्रीर श्रमुक दुराचारी है, ऐसा श्रभिप्राय न रखे, टान टिल्णा मिलती है श्रथवा नहीं मिलती ऐसा न बोलता रहे। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य श्रपनी शांति का मार्ग बद्दता जावे, ऐसी मावधानी रखे। [ ३०-३२ ]

जिन भगवान् द्वारा उपदेशित इन मान्यताश्रो के श्रतुयार श्राचरण करता हुश्रा संयमी पुरुष भोर्च प्राप्त होने तक विचरता रहे। [३३]

- ऐसा श्री सुधर्मास्वामी ने कहा।



## छठा अध्ययन ' —(॰)—

# आर्द्रक कुमार

संसार की सूच्म म्नेहपाशों में से श्रपने को प्रवलता से छुट़ा-कर, भगवान् महावीर के पास जाते हुए श्रार्ट्डक कुमार को रास्ते में श्रनेक मतो के प्रचारकों से मेट होती है। ये महावीर थौर उनके सिद्धान्तों पर थनेक श्राक्षेप करते हैं थ्रीर श्रपनी मान्यताएँ वतलाते हैं। श्रार्ट्डक कुमार उन सबको यथोचित उत्तर देते हैं।

पहिले श्राजीविक सम्प्रदाय का सस्थापक गोशालक उन्हें कहता है।
गोशालक--हे श्रार्ट्क ! इस महावीर ने पहिले क्या किया है, उसे
सुन । पहिले वह श्रकेला एकान्त में विचरने वाला श्रमण
था । श्रय वह श्रनेक भिन्नुश्रों को एकन्नित करके धर्मोपदेश
करने को निकला है इस प्रकार इस श्रस्थिर मनुष्य ने
श्रपनी श्राजीविका खडी कर ली है । उसका वर्तमान
श्राचरण उसके पूर्व श्राचरण से विरुद्ध है। [१३]

श्राईक—पहिले, श्रभी श्रीर श्रागे भी उनका श्रकेलापन है ही। संसार का सम्पूर्ण स्वरूप समम कर श्रस-स्थावर जीवों के कल्याण के लिये हजारों के बीच उपदेश देने वाला तो एकान्त ही साधता रहता है, क्योंकि उसकी श्रान्तरिक वृत्ति तो समान ही रहती है। यह कोई स्वयं ज्ञात, दान्त जितेन्द्रिय ग्रीर वाणी के दोप जानने वाला हो तो उसे धर्मापदेश देने मात्र ही से कोई दोप नहीं लगता। जो भिष्ठ महावत, ग्रणुवत, कर्म-प्रदेश के पंचहार (पाच महापाप), ग्रीर संवर तथा विरित ग्राटि श्रमण धर्मों को जानकर कर्मके लेशमात्र से दूर रहता है, उसे में श्रमण कहता हूं [४-६]

गोशालक—हमारे सिद्धान्त के श्रनुसार ठंडा पानी पीने में, बीज श्रादि धान्य खाने में, श्रपने लिये तैयार किये हुए श्राहार खाने में श्रीर स्त्री—संभाग में श्रकेले विचरने वाले तपस्त्री को दोप नहीं लगता। [७]

प्रार्ट्नक— यदि ऐसा हो तो गृहस्थो को भी श्रमण ही कहना चाहिये क्योंकि ये भी ऐसा ही करते हैं । बीज धान्य राने वाले प्रारं ठंडा पानी पीनेवाले भिन्नुग्रो को तो मात्र प्राजीविका के लिये ही भिन्न हुए समक्तना चाहिये। संमार का त्याग कर चुकने पर भी ये संमार का श्रन्त नहीं कर सकतं, ऐसा भे मानता हु। [ =-१० ]

गोशालक-गुमा कहकर तो त् सब ही वादियों का निस्पार

श्रार्टक—सभी बादी श्रपने मत की प्रशंसा करते हैं श्रीर प्रति।हीं का तिरस्कार करके श्रपने मत को प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि तत्व तो हमारे पास ही है, श्रन्य किमी के पास नहीं। परन्तु में तो सिर्फ मूठी मान्यता का ही तिरस्कार करता हूं किमी मनुष्य का नहीं। जैन निर्ध्रेष दूसरे वादियों के समान विसी के रूप की हमी फरो

खपने मत खीर मार्ग का उपदेश नहीं देते। जो संयमी किसी भी घ्रस स्थावर जीव को कष्ट-दुःख न हो, इस प्रकार सावधानी से जीवन न्यतीत करता है, तो वह किसी का तिरस्कार क्योकर कर सकता है ? [११-१४]

- गोशालक-धर्भशालाश्चो या उद्यानगृहो में श्रनेक चतुर श्रीर छोट-बडे तार्किक श्रीर श्रतार्किक मतुष्य होंगे, ऐसा सोचकर तुम्हारा श्रमण वहाँ नहीं रहता । उसे भष बना रहता है कि शायट वे सब मेधावी, शिक्ति, बुद्धिमान् श्रीर सूत्र श्रीर उनके श्रर्थ का निर्णय जानने वाले भिद्य कोई मक्ष पूछेंगे तो क्या उत्तर दृगा । [१४-१६]
  - स्रार्देक प्रयोजन स्रथवा विचार के विना वह कुछ नहीं करता, राजा स्रादि की जबरदस्ती से भी नहीं। ऐसा मनुष्य किसका भय रक्षेगा ? ऐसे स्थानों पर श्रद्धा से श्रष्ट अनार्य लोग श्रिधक होते हैं, ऐसी शंका से वह वहां नहीं जाता। किन्तु, प्रयोजन पड़ने पर वह बुद्धिमान् श्रमण आर्यपुरुषो के प्रश्लों का उत्तर देता ही है। [१७-१८]
- गोशालक कोई व्यापारी लाभ की इच्छा से माल विद्या कर बड़ी भीड़ इकट्टी कर लेता है, ऐसा ही तुम्हारा ज्ञातपुत्र मुक्ते जान पड़ता है। [१६]
  - म्राद्रेक-ज्यापारी-विश्वक तो जीवो की हिंसा करते हैं, ममस्वपूर्वक परिग्रह रखते हैं श्रीर स्नेह-सम्बन्धियो से मासक्ति नहीं छोड़ते। धन की इच्छावाले, स्त्री-भोग में तहीन श्रीर कासरस में लोलुप श्रनार्थ श्राजीविका के लिये दूर दूर

विचरते हैं। वे श्रपने व्यापार के श्रथी भी इहा ही करते हैं, परन्तु उनका लाभ चतुर्गितिक मंसार है क्योंकि श्रासिक का फल तो दु क ही होता है। फिर उनको सड़ा लाभ ही होता है, ऐसा भी नहीं है। श्रीर वह भी स्थायी नहीं होता। उनके व्यापार में तो सफलता श्रीर निफलता दोनों ही हीती हैं। तथ यह रखा करने वाला शानी श्रमण तो ऐसे लाभ की साधना करता है जिसका श्रीर होता है पर श्रन्त नहीं। ऐसे ये श्रिहंसक, सथ जीवें पर श्रमुकम्पा करने वाले, धर्म में स्थित श्रीर कमी का विवेक प्रमुख करने वाले भगवान की तुम श्रपने श्रकह्याण को साधने वाले व्यापारियों से समानता क्राते हो, ग्रह तुम्हारा श्रम्भाम ही है!

' नये कर्भ की न करना और श्रमुद्धि का त्यान करके पुराने कर्मी की नष्ट कर देना ' ऐसा उपदेश ये रचक भगवान देते हैं। यही ब्रह्मवत कहा जाता है। इसी लाभ की इच्छावाले वे अमग है, में स्पीकार करता हूं। [२०-२१]

धीह-खील के पिंड की मनुष्य जामकर भाले से छेद डाते और उसकी आग पर सेके अथना दुमार जाम कर तमदे की ऐसा करें ती हमारे मत के अमुखार उसकी प्राणि-वय का पाप लगता है। परन्तु खील का पिंड मान कर कीई श्रीवक, मनुष्य की भाले से छेड कर आग पर सेके अथवा तूमडा मानकर उमार की ऐसा करें तो हमारे मन के अनुसार उसकी प्राणि-वध का पाप नहीं लगता श्रीर, जो हमेशा दो हजार स्नातक मिचुश्रों को भोजन कराता है, वह पुराय की महाराशि इकट्टी करके मरने के चाद श्रम्लपधातु नामक स्वर्गे में महाश्रभावशाली देव होता है र [२६-२६]

आर्टेक—इस प्रकार जीवों की खुले श्राम हिंसा करना तो सुमेंयमी
पुरुषों को शोभा नहीं देता। जो ऐसा उपदेश देते हैं श्रीर
जो ऐसा सुनते हैं, वे तो हीनी श्रज्ञान श्रीर श्रकत्याण
को प्राप्त होते हैं। जिसे नेयम श्रीर श्रप्रमादपूरी श्रहिंसाधर्म का पालन करना है श्रीर जो जम-स्थावर जीवों के स्वरूप को सममता है, वह तुग्हारे कहे श्रनुमार कभी कहेगा श्रथवा करेगा? श्रीर, तुम कहते हो ऐसा इस जगत में कहीं हो भी सकता है? खोल के पिंड की कीन मनुष्य मान सेंगा? जो ऐसा कहता है वह सुद्धा है श्रीर श्रनार्थ है। [30-32]

श्रीर भी मन में सत्य को सममते हुए भी बाहर से हूमरी बातें करना क्या संयमी पुरुषों का लक्षण है ? चड़े श्रीर मेंदे मेंद्रे को मार कर उसके मास में नमक डालकर, तेल में तलकर पीपल इरद्वरा कर तुम्हारे भोजन के लिये तैयार किया जाता है । उस माम को मजे से उदाते हुए हम पाप से लिप्त नहीं होते, ' ऐसा सुम कहते हो । इससे तुम्हारी रसलोलपता श्रीर हुए स्वभाव ही प्रकट होता है। जो वैसा मांसा खाता हो, चाहे न जानते हुए खाता हो तो भी उसको पाप तो लगता ही है, तो भी 'हम जान कर महीं खाते, इसलिये

हमको दोष नहीं लगता, " ऐया कहना एकदम मूठ नहीं तो क्या है?

सब जीवी पर श्रमुकापा वासे महामुनि जातपुत्र ऐसा टोपपूर्ण श्राहार त्याग करने की इच्छा से श्रपने लिये तैयार किया हुन्ना न्नाहार ही नहीं लेते क्योंकि ऐसे न्नाहार में टोप की शंका होती ही है। जो जीवों के प्रति जरा भी दुःख हो ऐसी प्रमृत्ति नहीं करते, वे ऐसा प्रमाद कैसे कर सकते हैं? संयमी पुरुषों का धर्मपालन ऐसा ही सूक्ता होता है। [३१,३७-४२]

श्रीर भी, हमेशा दो ही हजार स्तातक भिष्ठश्री की जिमाता है वह बढ़ा श्रापंथमी है। खून से सधपथ हाथींबाला वह पुरुष इस लोकमें ही तिरस्कार का पात्र है, फिर तो परलोक में उत्तम गित केंसे श्राप्त हो सकती है? [3 ह ]

जिस वाणी में पाप को उत्तेजन मिलता है उसे करापि न कहे। ऐसी तथ्य की वाणी गुणी से रिति है। दीचित कहलाने वाले भिद्य की नी कभी ऐसी वाणी नहीं वीलता चारिये। [३३]

परन्तु, तुम लागाने नो वस्तु के रहम्य का पाग्या लिया है! श्रीर प्राणियों के कर्मों के फल का भी विचार कर लिया है! पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक का मारा विध नुमको हथेली में ही हिस्ता है! [४४] वेडवादी द्विज —जो हमेशा दो हजार स्नातक बाह्यखोंको जिमाता है, वह पुरुष-राशि प्राप्त करके देव बनता है, ऐसा देववाक्य है। [४३]

श्रार्दक — बिक्की की भांति घर घर खाने की इच्छा से भटकने वाले हो इजार स्नातकों को जो जिमाता है, वह नरकवासी होकर, फाइने—चीरने को तइफते हुए जीवों से भरे हुए नरक को प्राप्त होता है, देवलोंक को नहीं। दयाधर्भ को स्थाग कर हिंसा धर्म स्वीकार करनेवाला मनुष्य शील से रिटत एक ब्राह्मण को भी जिमावे तो वह एक नरक में से दूसरे नरक में भटकता रहता है। उसे देवगित क्यों कर प्राप्त होगी ? [४४-४२]

वेदान्ती—हम सब एक ही समान धर्भ को मानते हैं, पहिले भी मानते थे श्रीर भविष्य में भी मानेंगे। श्रपने दोनों धर्मों में श्राचार-प्रधान शील श्रीर ज्ञान को श्रावश्यक कहा है। पुनर्भन्म के सम्बन्ध में भी श्रपने को मत-भेद नहीं है। [४६]

> परन्तु, हम एक, श्रव्यक्त, लोकव्यापी, सनातन, श्रवय श्रीर श्रव्यय श्रात्मा को मानते है। वही सब भूतो को व्याप रहा है—जैसे चंद्र तारों को [ ४७ ]

मार्द्रक—यदि ऐसा ही हो तो फिर बाह्यण, चन्निय, वैश्य ग्रौर प्रेप्य, इसी प्रकार कीड़े, पिन, साँप, मनुष्य ग्रौर देव ऐसे भेद ही न रहेंगे। इसी प्रकार (विभिन्न सुख दुःखों का श्रमुभव करते हुए) वे इस संसार में भटकें ही क्यों? सम्पूर्ण ऐसे केवल ज्ञान से लोक का स्वरूप स्वयं जाने विना जो दूसरों को धर्म का उपदेश देते हैं, वे ग्रपना श्रीर दूसरों का नाश करते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से लोक का स्वरूप समझ कर श्रीर पूर्णज्ञान से समाधि युक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का उपदेश देते है, वे स्वयं तरते हैं श्रीर दूसरों को तारते है।

इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य ज्ञान वासे वैदान्तियों को ग्रोन सम्पूर्णज्ञान, दर्गन श्रोर चारित्र से सम्पन्न जिनों को श्रपनी समभ से समान कहकर, हे श्रायुत्यमान ! त् स्वयं श्रपनी ही विपरीतता प्रकट करता है। [ ४७-४१ ] हम्नीतापस—एक वर्ष में एक महागज को मार कर बाकी के जीवों पर श्रमुकम्पा करके हम एक वर्ष तक निवृहि करते हैं।

चार्टक-एक वर्ष में एक जीय को मारते हो तो तुम कोई होए से निवृत्त नहीं माने जा सकते हो, फिर भले ही तुम याकी के जीवों को न मारते हो। श्रपने लिये एक जीव का वध करनेवाले तुम श्राँर गृहस्थों में थांड़ा ही भेद है। तुम्हारे समान श्रातमा का श्रहित करने वाले मनुस्य केवलज्ञानी नहीं हो सकते। [१३-१४]

ऐसी ऐसी स्वकत्पित सान्यता को सानने के बदले में जिस सनुष्यने जानी की शाजा के श्रनुत्पार परम सोक्षमार्ग में सन, बचन ोर काया से स्थित होकर दोपों से श्रपनी श्रायमा की रहा की के, अपना करके समुद्र के समान इस भवसागर की पार धर जाते हैं। स्व सामग्री प्राप्त की है, ऐसे पुरुष भन्ने ही नूपरी की

ो देश है। [१६] —ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने कहा।

### सातवा अध्ययन :

-(o)-

# नालन्दा का एक प्रसंग

श्री सुधर्मास्वामी बोज्जे—

पहिले राजगृह (बिहार प्रान्त की वर्तमान राजगिर) नामक मगर के बाहर इंशान्य कोगा में नालन्त्रा नामक उपनगर (नगर बाहर की वस्ती) था। उसमें श्रनेक भवन थे। वहा लेप नामक धनवान गृहस्थ रहता था। वह श्रमणों का श्रनुयायी था। नालन्त्रा के इंशान्य कोगा में शेपद्रव्या नामक उसकी मनोहर उटक शाला (स्तानगृह) थी, उसके इंशान्य कोगा में हस्तिकाय नाम का उपवन था। उसमें के एक मकान से भगवान गीतम, (इन्द्रभूति) उहरे थे। उसी उपवन में उनके सिवाय भगवान पार्श्वनाय का श्रनुयायी निर्धन्य मेरार्थ गोत्रीय उटक पेदालपुत्र भी रहता था।

एक बार वह गातम के पास आकर कहने लगा-

है आयुष्यमान् गोतम! कुमारपुत्र नामक श्रमणनिर्गन्य जो तुग्हारे मतको मानता है। वह वत-नियम लेने को श्राये हुए गृहस्य से ऐसा नियम करवाते हैं कि, ' दूमरों की जवरदस्ती के सिवाय श्रिषक राक्य न हो तो थोडा ही करने की भावना से त्रस जीवो की (ही) हिसा भ न कहगा। ' परन्तु सब जीव त्रम-स्थावर योनियों में भटकते रहते हैं। कई बार स्थावर जीव दूमरे जन्म में त्रस होते हैं।

कई वार त्रस स्थावर होते हैं। कोई जीव स्थावर ही नहीं है या त्रस ही नहीं है। श्रव ऐसी प्रतिज्ञावाला गृहस्थ स्थावर जीवों की हिंसा का श्रपवाद (छूट) मानकर उनकी हिंसा करता है तो वह श्रपनी प्रतिज्ञा को भंग करता है। कारण यह कि स्थावर जीव श्रगले जन्म में त्रस हो सकते हैं। इसलिये, में कहता हूं ऐसा नियम करावे तो छुछ दोप नहीं श्रावेगा। 'दूसरों की जबरदस्ती के सिवाय.. थोड़ा भी करने की भावना से में 'श्रभी' त्रस रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा नहीं करूंगा।' ऐसा नियम हो सचा नियम हो सकता है। इस प्रकार नियम करावे से ही सचा नियम कराया कहा जा सकता है। इस प्रकार नियम करावे से ही सचा नियम कराया कहा जा सकता है।

हे श्रायुप्मान् ! तेरा कथन मुके स्वीकार नहीं है क्योंकि वह यथार्थ नहीं है किन्तु दूसरे को उलमन में वालनेवाला है। तू जो उन गृहस्थो पर प्रतिज्ञाभंग का टोप लगाता है वह भी मृठा है क्योंकि जीव एक योनि में से दूसरी योनि में जाते हैं, यह साय होने पर भी जो जीव इस जन्म में त्रस रूप हुए है उनके प्रति ही प्रतिज्ञा होती है। तुम जिसको 'श्रभी' त्रस रूप उत्पन्न कहते हैं। उसी को हम त्रस जीव कहते हैं। शतगुत दोनों का श्रथं समान है। तो फिर हे श्रायुप्मान् ! तुम एक को मधा श्रार दूमरे को मृठा क्यों कहते हो हो तेरा यह भेद न्यायपूर्ण नहीं है।

श्रम जीय उनको कहते हैं जिनको श्रम रूप पदा होने के कर्म भोगने के लिये लगे होते हैं श्राँर इस कारण उनको वह भ लगा होता है। ऐसा ही स्थायर जीवो का समका जाये।

बादमें, गाँतमें स्वामी ने श्रपनी मान्यता का उदाहरण देते कहा कि कितने ही मनुष्य ऐसा नियम लेने हैं कि जिन्होंने मुंडिन होकर घरवार त्याग करके प्रवज्या ली है, उनकी हम मरने तक हिंसा नहीं करेंगे '। उन्होंने गृहस्थ की हिंसा न करने का नियम नहीं लिया होता है। श्रव मानो कि कोई श्रमण प्रवज्या लेने के बाद चार पाँच या श्रिषक वर्षों तक घूम-घाम कर ऊब उठने के बाद फिर गृहस्थ हो जाता है। श्रव वह मनुष्य उस गृहस्थ बने हुए श्रमण को मार डाले तो उसका श्रमण को न मारने का नियम हूँ हो नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जिसने केवल त्रस की हिंसा को ही स्थाग किया हो वह इस जन्म में स्थावर रूप उत्पन्न जीवों की हिंसा करे तो नियम का भंग नहीं ही होता।

इसके बाट में फिर उटक ने गौतम स्वामी से दूसरा प्रश्न पूछा—हे श्रायुप्मान् गौतम । ऐसा भी कोई समय श्रा ही सकता है जब सब के सब त्रस जीव स्थावर रूप ही उत्पन्न हों श्रीर त्रस जीवों की हिंसा न करने की इच्छावाजे श्रमणोपसक को ऐसा नियम तेने श्रीर हिंसा करने को ही न रहे ?

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया-नहीं, हमारे मत के श्रनुसार ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि सब जीवों की मित्, गित श्रोंर कृति ऐसी ही एक साथ हो जांवें कि वे सब स्थावर रूप ही उत्पन्न हों, ऐसा संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक समय भिन्न भिन्न शक्ति श्रीर पुरुषार्थ वाले जीव श्रपने श्रपने लिये भिन्न भिन्न गित तैयार करते रहते हैं, जैसे कितने ही श्रमणोपसक प्रवज्या लेनेकी शक्ति न होने से पीपब, श्रणुवत श्रादि नियमों से श्रपने लिये श्रम ऐसी देवगित श्रथवा सुन्दर कुलवाली मनुष्यगित तैयार करते हैं श्रीर कितने ही बढी इच्छा प्रवृत्ति श्रीर परिग्रह से युक्त

श्रधार्मिक-मनुष्य श्रपने लिये नरकादि गति तैयार करते हैं। दूसरे श्रनेक श्रल्प इच्छा, प्रवृत्ति श्रीर परिग्रह से युक्त धार्मिक मनुष्य देव गति श्रथवा मनुष्य गति तैयार करते है, दूसरे श्रनेक श्ररूप में, श्राश्रमों में, गांव बाहर रहने वाले तथा गुप्त कियादि साधन करने वाले तापस श्रादि संयम श्रीर विरति को म्वीकार न करके कामभोगों में श्रासक्त श्रीर मूर्छित रह कर श्रपने लिये श्रमुरी तथा पातकी के स्थान में जन्म लेने श्रीर वहां से छूटने पर भी श्रन्धे, बिहरे या गंगे होकर दुर्गति श्राप्त करेंगे।

was an array m

श्रीर भी, कितने ही श्रमणोपासक जिनसे पीपध्यत या मारणानितक संबोखना जैसे कठिन व्रत नहीं पाले जा सकते, वे श्रपनी
प्रवृत्ति के स्थान की मर्यादा घटाने के लिये सामायिक देशावकालिक
व्रत धारण करते हैं। इस प्रकार वे मर्यादा के वाहर सब जीवों की
हिंसा का त्याग करते हैं श्रीर मर्यादा में ग्रस जीवों की हिंसा न
करने का व्रत जीते हैं। वे मरने के बाद उस मर्यादा में जो भी
त्रस जीव होते हैं, उनमें फिर जन्म धारण करते हैं, श्रथवा उस
मर्यादा में के न्थावर जीव होते हैं। उस मर्यादा में के ग्रम-स्थावर
जीव भी श्रायुग्य पूर्ण होने पर उसी मर्यादा में श्रयक्ष जन्म होते
हैं, श्रथवा मर्यादा में के स्थावर जीव होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा
के बाहर के ग्रस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा
के बाहर के ग्रस-स्थावर जीव उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मर्यादा
के बाहर के ग्रस श्रीर स्थावर जीव सी जन्म होते हैं।

इस प्रकार जहाँ विभिन्न जीव श्रपने श्रपने विभिन्न कमों के श्रतुसार विभिन्न गति को प्राप्त करते रहते हैं, वहां ऐसा कैसे हो सकता है कि सब जीव एक समान ही गति को प्राप्त हो ? बीर भी, विभिन्न जीव विभिन्न श्रायुष्य चार्क होते हैं इसमें पे विभिन्न समय पर मर कर विभिन्न गति प्राप्त करते हैं। इस कारण ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सब जीव ग़्क साथ ही मर कर गुक समान ही गति प्राप्त करें कि जिम कारण किमी को वत लेना या हिंगा करना ही न रहे।

इस प्रकार उटक के स्वभाव के श्रमुसार लम्या उत्तर देकर फिर गीतम स्वामी उसको सलाह देने लगे कि, हे श्रायुप्मान् उटक । जो मनुष्य पापकर्भ को त्यागने के लिये ज्ञान-टर्शन-चारित्र प्राप्त करके भी किसी दूसरे श्रमण शाह्मण की मूठी निंदा करता है, श्रीर वह भन्ने ही उनको श्रपना मित्र मानता हो तो भी वह श्रपना परलोक विगाइता है।

इसके बाद पेढालपुत्र उटक गाँतम म्वामी को नमस्कार श्राटि श्राटर दिये विना ही श्रपने स्थान को जाने लगा। इस पर गाँतम स्वामी ने उसे फिर कहा, है श्रायुष्यमान् किसी भी शिष्ट श्रमण या ब्राह्मण के पास से धमंयुक्त एक भी श्रार्थ सुवाक्य सुनने या सीग्वने को मिलने पर श्रपने को श्रपनी युद्धि से विचार करने पर ऐसा लगता है कि श्राज सुके जो उत्तम योग-क्षेम के स्थान पर पहुँचाया है, उस मनुष्य को उस श्रमण ब्राह्मण का श्रादर करना चाहिये, उसका सन्मान करना चाहिये, तथा कल्याणकारी मंगलमय देवता के समान टसकी उपासना करना चाहिये।

इस पर पेदालपुत्र उदक ने गाँतम स्वामी से कहा—ऐसे शब्द भेंने पहिन्ने कभी नहीं सुने थे, नहीं जाने थे श्रीर किसी ने सुमे नहीं कहे थे, इस कारण भेंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। पर हे भगवान्! श्रव ये शब्द सुनकर सुमे उन पर श्रव्हा, विश्वास श्रीर रुचि हो गई है। भें स्त्रीकार करता हूं कि श्रापका कथन यथार्थ तत्र गीतम स्वामी ने कहा—हे श्रार्थ ! इन शब्दो पर श्रद्धा, विश्वास श्रीर रुचि कर क्योंकि जो भें ने कहा है, वह यथार्थ है।

इस पर पेढाल पुत्र उटक ने गौतम स्वामी से कहा है भगवन्! श्रापके पास मैं चातुर्यामिक धर्म में से (भगवान् पार्धनाथ के समय चार व्रत थे। ब्रह्मचर्य का समावेश श्रपरिप्रह में माना जाता था।) पंच महावत श्रीर प्रतिक्रमण विधि के धर्म में श्राना चाहता हूं।

तव भगवान्गीतम ने कहा—जिसमें सुग्व हो, त्रही कर। इस पर पेढ़ाल पुत्र उडक ने भगवान् महावीर के पास ध्वमहावत और प्रतिक्रमण विधि के धर्म को स्त्रीकार किया।

- ऐसा श्री सुधर्मास्त्रामी ने करा।

॥ ॐ ग्रान्ति ॥

## स्त्रकृतांग के सुभाषित

ंचित्तमन्तमाचित्तं वा, परिगिज्झ किसामित । अत्रं वा अणुजाणाई, एवं दुक्खा ण मुचई ॥ जब तक मनुष्य (कामिनी कांचन ग्रादि) सचित्त या ग्रिचित्त पदार्थों में श्रासिक रखता है, तब तक वह दुःखों से मुक्त नहीं हो

सयं तिवायए पाणे, अदुवाऽन्नेहिं घायए । हणन्तं वाऽणुजाणाइ, वेरं वङ्ढइ अप्पणो ॥

सकता। [१-१-२]

जब तक मनुष्य ( श्रपने सुख के किये ) श्रन्य प्राणियो की हिंसा करता रहता या करते हुये को भला समभता है, वह श्रपना वैर बढाता रहता है । [१-१-३]

एयं खु नाणिणो सारं, जन्न हिसई किंचण । अहिंसासमयं चेव एतावन्तं वियाणिया ॥

ज्ञानी के ज्ञान का सार यही है कि वह किसी की हिंसा नहीं करता। श्रहिंसा का सिद्धान्त भी तो ऐसा ही है। (१-४-१०)

संयुज्यह कि न बुज्यह ! संवोही खलु पेच दुष्ठहा । णो ह्वणमंति राइओं, नो सुलमं पुणरावि जीवियं।।

जागो। समभते क्यों नहीं ? मृत्यु के बाद ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है। वीती हुई रात्रिया नहीं लौटनी श्रौर मनुष्य-जन्म भी फिर मिलना सरल नहीं है। [२-१-१]

## जिमणं जगती पुढ़ो जगा, कम्मेहिं छुप्पंति पाणिणो । सयमेव कडेहिं गाहई, णो तस्स मुचेन्जऽपुट्ठयं ॥

संसार में प्राणी श्रपने कमों से ही दु स्ती होते हैं, श्रीर श्रस्त्री हुरी दशा को प्राप्त करते हैं। किया हुश्रा कमें फल दिये बिना कमी नहीं छूटता। [२-१-४]

जे यावि बहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण भिक्खुए सिया। अभिणूमकडेहिं मुच्छिए, तिन्तं ते कम्मेहिं किच्चति॥

मनुष्य भन्ने ही श्रनेक शास्त्रों का जानकार हो, धार्मिक हो, बाह्मण हो या भिद्र हो; परन्तु यदि उसके कर्म श्रस्त्रे न हो तो वह दुःखी हो होगा। [२-१-७]

जई वि य णिगणे किसे चरे, जइ वि य श्रेजिय मासमंतसी । जे इह मायाइ मिन्जइ, आगंता गन्भाय णंतसी ॥

कोई भन्ने ही नम्रावस्था में फिरे, या मास के छंत में एक बार भोजन करे, परन्तु यदि वह मायाबी हो, तो उसकी बारंबार गर्भवास प्राप्त होगा। [२-१-१]

पुरिसोरम पावकम्मुणा, पिलयन्तं मणुयाण जीवियं।

सन्ता इह काममुच्छिया, मोहं जन्ति नरा असंबुडा॥

क्षित्रे मनुष्य! पाप कमं से निवृत्त हो। मनुष्य का जीवन अस्प

क्रिनंसार के पटार्थों में श्रासक्त श्रीर काममीगों में सूर्षित ऐंगे स्मी लोग सोह की प्राप्त होते रहते हैं। [२-1-10] ण य संखयमाहु जीवियं, तह वि य वालजणो पगट्मई। बाले पांपेहि मिज्जई, इति संखाय मृणी ण मज्जई॥

जीवन की साधना फिर नहीं हो सकती, ऐसा बुद्धिमान् चारबार कहते हैं; तो भी मृढ मनुष्य पापो में लीन रहते हैं। ऐसा जानकर मुनि प्रमाट न करे। [२-२-२१]

> महयं पिलगोव जाणिया, जा वि य वंदणपूर्यणा दहं। मुहुम सल्ले दुरुद्धरे, विडमन्ता पयहिज्ज संथव॥

इस संसार के वन्डन-पूजन को कीचड का गृही सममो-यह कांटा श्रति सूक्त है, वडी कठिनाई से निकलता है, इसी लिये विद्वान् को उसके पास तक न जाना चाहिये। [२-२-१९]

अग्गं वणिएहि आहियं, धारेन्ति राइणिया इहं। एवं परमा महन्त्रया, अक्लाया उ सराइमीयणा ॥

दूर देशान्तर से न्यापारियों द्वारा लाये हुए रत्न राजा ही धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार रात्रि भोजन त्याग से युक्त इन महावर्तों को कोई बिरसे ही धारण कर सकते हैं। [२-३-३]

> वाहेण जहा व विच्छए, अबले होइ गवं पचोइए। से अन्तसो अप्पथामए, नाइवहे अवले निसीयई॥ एवं कामेसणं विरु, अन्ज सुए पयहेन्ज संथवं। कामी कामे ण कामए, लक्षे वा वि अलद्ध कण्हरी॥

दुव ते बैल को मार-कृट कर व्यक्ताने पर भी यह मो श्रिश्यल ही होता जाता है झीर श्रन्त में वजन टीने के चटके धक कर पह जाता है। ऐसी ही दशा विषयरस सेवन किये हुए मनुष्य की है। परन्तु ये विषय तो श्राज या कल छोडकर चन्ने जावेंगे, ऐमा सोचनर कामी मनुष्य को प्राप्त या श्रप्राप्त विषयों की वासना ध्याग दे। [२-३-१, ६]

> मा पच्छ असाधुता भवे, अचेहि अणुसास अप्पर्ग । अहियं च असाहु सोयई, से थणई परिदेवई वहुं ॥

श्चन्त में पद्धताना न पड़े इस लिये श्चमी से ही श्चातमा की भोंगों से बुड़ाकर समकाश्चो । कामी मनुष्य श्चन्त में बहुत पद्धताते श्चीर विलाप करते हैं । [२-३-७]

रणमव खणं वियाणिया, णो सुलभं बोहिं च आहियं। एवं सहिएऽहिपासए, आह जिणे रणमेव सेसगा॥

वर्तमान समय ही एकमात्र श्रवमर है। योधि-प्राप्ति सुताम नहीं है। ऐसा जानकर श्रात्म-कल्याया में तरपर बनो। जिन ऐमा ही कहते हैं श्रीर भविष्य के जिन भी ऐमा ही कहेंगे। [>-३-११]

> जेहिं काले परिकन्तं, न पच्छा परितप्पए । ते धीरा वन्धणुम्मुका, नावकंखन्ति जीवियं ॥

जो समय पर पराक्रम करते हैं। वे वाट में नहीं पदनाते। वे चीरमनुष्य बन्धतों से गुक्त होने से जीवन में श्रासिक से रिया होते हैं। [३-४-१४]

जेहि नारीण संजोगा, प्रणा पिट्ठका कया। मन्यमंथं निगकिचा, ने ठिया मुसमाहिए॥ जो कामभोग श्रीर पूजन-सरकार को स्थाग सके हैं, उन्होंने सब कुछ स्थाग दिया है। ऐसे ही लोग मोहा-मार्ग में स्थिर रह सके हैं। [3-8-19

उद्गेण जे सिद्धिपुदाहरन्ति, सायं च पायं उद्गं फुसन्ता । उद्गस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिन्झिसु पाणा वहवे द्गंसि॥

सुवह- शाम नदाने से मीन मिनता हो तो पानी में रहने वाले श्रनेक जीव मुक्त हो जाये। [७-१४]

उदयं जई कम्ममलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामित्तमेव । अंध व णेयारमणुस्सरिता, पाणाणि चेव विणिहन्ति मन्दा ॥

पानी पापकर्मों को धो सकता हो तो पुरुयकर्म भी धुल जावें! यह सिद्धान्त तो मनोरधमात्र है। श्रधे नेता को श्रनुत्परण करनेवालों के समान वे मूढ मनुत्य जीवहिंसा किया करते हैं। [७-१६]

मारस्स जाआ मुणि भुञ्जएजा, कंखेज पावस्स विवेग भिक्ख्। दुक्खेण पुट्ठे धुयमाइएज्जा, संगामसीसं व परं दमेज्जा।।

सयम की रक्षा के लिये ही मुनि श्राहार ग्रहण करे, पाप दूर हों, ऐसी इच्छा करे श्रीर दुख श्रा पडे तो संयम की शरण लेकर संग्राम मे श्रामे खडा हो इस शकरा श्रांतरिक शत्रुश्रोंका दमन करें। [७-२१]

> पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहावरं। तब्भावादेसओ वा त्रि, बालं पण्डियमेव वा॥

प्रमाद कर्म है श्रीर श्रप्रमाद श्रकर्म है। इनके होने से या नहीं होने ही मनुष्य मृर्थ या पण्टिन क्ल्लाता है। [ > 3 ] जं किंचुवकमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्प णो । तस्सेव अन्तरा खिप्पं, खिक्खं सिक्खेडज पण्डिए ॥

श्रपने जीवन के कल्याण का जो उपाय जान पड़े, उसे छुद्धिः मान मनुष्य को श्रपने जीवन में ही तुरन्त सीख क्षेना चाहिये। [=-११]

सुयं मे इद्मेगेसिं, एयं वीरस्त वीरियं। सातागारवाणिहुए, उवसन्तं निहे चरे॥

बुद्धिमान पुरुषों से मेने सुना है कि सुग्नशीलता का ध्याग करके, कामनाश्रों को शान्त करके निरीह होना ही बीर का वीरख है। [=-9=]

> जे या बुद्धा महाभागा, वीरा असमचदंसिणो । असुद्धं तेसिं परकन्तं, सफलं होई सन्वसी ॥

निन्होंने वस्तु का तत्त्व सममा नहीं है, ऐसे मिण्या-रिष्टवालें मनुष्य भन्ने ही पृष्य माने जाते हीं और धर्माचरण में बीर हीं तो भी उनका सारा पुरपार्थ श्रशुद्ध होता है, श्रीर उससे उनका मन्धन ही होता है। [ =-२२ ]

जे य वृद्धा महामागा वीरा सम्मतदंसिणां। सुद्धं तेसिं परक्षन्तं, अफलं होई सन्वमा ॥

परन्तु, जिन्हेंनि चम्तु का तत्त्व समम निया है, ऐसे साम्यग्रदिष्ट ाज़े त्रीर सनुत्यों का पुरवार्थ शुद्ध होना है और वे पन्धन की प्राप्त , नहीं होते। [=-२३]

तसि पि न तवा सुद्धां, निक्खन्ता ज महाकुला। जं नेवने नियाणन्ति, न मिलांगं प्रवेन्जण्॥ प्रसिद्ध कुत्त में उत्पन्न होकर जो भिन्न बने है श्रीर महातपस्वी हैं, बिद उनका तप भी कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो वह शुद्ध नहीं है। जिसे दूसरे न जानते हो, वही सच्चा तप है। श्रपनी इशेसा कभी न करे। [ =-२४ ]

> अप्प पिण्डासि पाणासि अप्पं भासे जन, सुन्वए । खन्तेऽभिनिन्चुडे दन्ते, चीतागिद्धी सया जए ॥

सुवत धारण करने वाला थोड़ा खाय, थोड़ा पिये श्रीर थोड़ा बोले, चमायुक्त, निरातुर, जितेन्द्रिय, श्रीर कामनारहित होकर सटा प्रयत्नशील रहे। [=-२४]

> लद्धे कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एवमाहिए। आयरियाई सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अन्तिए सया॥

प्राप्त काम-भोगों में इच्छा न रखना विवेक कहा जाता है। श्रपना श्राचार हमेशा बुद्धिमानो के पास से सीखे। [१-३२]

सुरसूसमाणो उवासेज्जा, सुप्पन्नं सुतवस्सियं। वीरा जे अत्तपन्नेसी, धीइमन्ता जिइन्दिया॥

प्रसायुक्त, तपस्वी, पुरुपार्थी, श्रात्मज्ञान के इच्छुक, धृतिमान श्रीर जितेन्द्रिय गुरु की सेवा सदा मुमुज्ञ करे। [१-३३]

अगिद्धे सदकासंसु, आरम्मेसु अणिस्सिए। सर्व्वं तं समयातीत, जमेयं छिवयं बहु॥ शब्दादि विषयो में अनासक रहे और निविस कर्म वायाभियोगेण जमावहेज्जा, णो तारिसं व कार्रे अट्ठाणमेयं वयणं गुणाणं, णो दिविखए व्य हुए

जिस वाणी के बोलने से पाप को उत्तेजन विदे हैं न बोले। दीचित भिद्य गुणों से रहित भौर तथाहीन ही विदे चुड़स्स आणाए इमं समाहि, असिस सुठिचा विदे तिरिं तिरिं समुद्दे व महाभवोधं, आयाणवं व क्ष्यहीन

ज्ञानी की श्राज्ञानुसार मोज-मार्ग में मन, वका भी। स्थित होकर जो श्रपनी इन्द्रियों की रज्ञा करता है त्या नि समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सब सामग्री मनुष्य भन्ने ही दूसरों को धर्मीपदेश दे।



शास सीखने की, इच्छा, रखने वासे को कामभोगो का स्वाग करके, प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्य सेवन करे श्रीर गुरु की श्राज्ञा का पालन करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करें। चतुर शिष्य प्रमाद न करें।

संखाई धम्मं च वियागरिन्त, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति॥

धर्म का साझात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही संशय का श्रन्त कर सकते हैं। श्रपनी तथा दूसरे की मुक्ति की साधना करने वाले समस्त प्रश्नो का समाधान कर सकते हैं।

अन्ताणि धीरा सेवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

बुद्धमान् मनुष्य (वस्तुन्नी के) ग्रंत को लक्ष्य बनाये हुए हैं, भ्रतएव वे संसार का श्रन्त कर सकते हैं। धर्म की भाराधना के लिये ही हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए है।

धम्मं कहन्तस्स उ णात्थ दोसो, खन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुण य भासाय णिसेवगस्स ॥

धर्म का कथन करनेवाला यदि शांत, दात, जितेन्द्रिय, नाणी के दोषों से रहित और वाणी के गुणों को सेवन करने वाला हो तो दोष नहीं लगता।

(गती सुण्य धर्माघरण है) शेप जो जिस्तार से कहा गया है, बह सिद्धान्त के बाहर है। [ह-३१]

जे त्रायओ पर्ओ वा वि णचा, अलमप्पणो होन्ति अलंपरेसिं। तं जोई-भृतं उंच सयावसेज्जा, ज पाडकुज्जा अणुवीइ धम्मं॥

श्रापने श्रान्टर श्रीर बाहर टोनो तरह से सध्य को जानकर जो श्रापना तथा दूसरों का उन्हार करने में समर्थ है, ऐसे जगत् के ज्योतिस्वरूप श्रीर धर्म का सामान करके उसको श्राट करने वाले (महात्मा) के निकट सदा रहे। [१२-११]

णिकिंचण भिक्य सुल्ह्जीबी, जे गार्वं होई सिलोगकामी। आजीवमेयं तु अवुज्लमाणां, पुणां पुणां विष्परिया सुवंन्ति॥

जो सर्वम्य का स्थाम करके, रूगे सूले आहार पर रहने याला होकर भी गर्व श्रीर म्युति का इच्छुक होता है, उसका सन्यास गी उसकी श्राजीयिका हो जाती है। ज्ञान प्राप्त किये थिना यह भेगार मे चारवार भटकेगा। [१३-१२]

वर्ष ण सं होई समाहिएसँ, जे पत्नवं मिक्खु विउक्संज्जा। अहवा वि जे लाहमयावलिसं, अन्नं जणं सिंसई वालपने॥

जो यवनी प्रज्ञा से खया किमी ग्रन्य विभृति के द्वारा महमान होका तृपने का तिरम्का काना है, यह समाधि की प्राप्त नहीं का सदेगा । [१३-१४]

गन्थं विहास इह सिक्समाणों, उट्टाय सुत्रम्मचेरं वसेन्ना। जीवासकारी विषयं सुसिक्षं, जे छेय से विषयमायं न कुन्ना॥ शास्त्र सीखने की इच्छा रखने वाले को कामभोगो का स्वाम करके, प्रयत्नपूर्वक ब्रह्मचर्य सेवन करे श्रीर गुरु की श्राज्ञा का पालन करते हुए चारित्र की शिक्षा प्राप्त करे। चतुर शिष्य प्रमाद न करे।

संखाई धम्मं च वियागरन्ति, बुद्धा हु ते अन्तकरा भवन्ति। ते पारगा दोण्ह वि मोयणाए, संसोधियं पण्हमुदाहरन्ति॥

धर्म का सालात्कार करके जो ज्ञानी उपदेश देते हैं, वे ही संशय का श्रन्त कर सकते हैं। श्रपनी तथा दूसरे की सुक्ति की साधना करने वालं समस्त प्रश्नो का समाधान कर सकते हैं।

अन्ताणि धीरा संवन्ति, तेण अन्तकरा इह । इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

बुद्धमान् मनुष्य (वस्तुन्नो के) श्रत को लक्ष्य बनाये हुए है, श्रतएव वे संसार का श्रन्त कर सकते हैं। धर्म की श्राराधना के लिये ही हम मनुष्य लोक में मनुष्य हुए हैं।

धम्मं कहन्तस्स उ णात्थ दोसो, खन्तस्स जिइन्दियस्स । भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणे य भासाय णिसेवगस्स ॥

धर्म का कथन करनेवाला यदि जांत, दात, जितेन्द्रिय, वाणी के होषी से रहित और वाणी के गुणी को सेवन करने वाला हो तो होष नहीं लगता। वायाभियोगेण जमावहंज्जा, णो तारिसं वायमुदाहरेज्जा। अट्ठाणमेयं वयणं गुणाणं, णो दिविखए व्यं सुरालमेथं॥

जिम वाणी के बोलने से पाप को उत्तेजन मिले, उसे कभी न बोले। ईाहित मिछ गुणों से रहित और तथ्यहीन कुछ न बोले। वुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, असिंस मुठिचा तिविहेणं ताई। तिरिंड समुद्दं व महाभवोषं, आयाणवं धम्ममुद्दाहरेजजा।।

ज्ञानी की श्राज्ञानुसार मोन्-मार्ग में मन, वचन श्रीर काया से स्थित होकर जो श्रपनी इन्डियों की रहा करता है तथा जिसके पास समुद्र रूप इस संसार को पार कर जाने की सर्व सामग्री हैं, ऐसा सनुष्य भले ही दूसरों को धर्मापदेश दे।

